

# ग्रब्राहम लिंकन की वाणी



# अब्राहम लिंकन की वागी

एक महान् ऋमेरिकी के लेखों ऋौर भाषगों का संकलन

# भू मि का

'हम जो कह रहे हैं वह न कोई सुनेगा न हमेशा याद रखेगा।'

ये शब्द ग्रजाहम लिंकन ने गेटिसबर्ग (पैनसिलवेनिया) में १६ नवम्बर १८६३ को सच्ची विनम्रता से कहे थे। हृदय से वह ऐसा ही मानते थे। जिस स्थल पर लोगों ने एक चिरस्मरागीय गृह-युद्ध में वीरगति पायी हो वहाँ पर लिंकन के मुख से निकले हुए कुछ सीधेसादे शब्दों को लोग याद रखें, यह ग्राशा कैसे की जा सकती थी?

किन्तु यहाँ पर लिंकन ने भूल की थी। जो सरल वाक्य उन्होंने उस दिन कहे वे ग्राज भी लोगों को याद हैं ग्रौर उस काल तक याद रहेंगे जब तक वे ग्रादर्श, जो उस प्रसिद्ध गेटिसबर्ग-भाषएं में समर्थ ग्रौर सप्राएं। भाषा में प्रतिपादित किये गये थे, जीवित रहेंगे।

ग्रपने गेटिसबर्ग-भाषएं के ही नहीं ग्रपने जीवन के ग्रन्य भाषएों ग्रौर लेखों के विषय में भी लिंकन का यही विचार था कि वे 'चिरस्मरएगिय' नहीं होंगे। जब वह संयुक्त राज्य-ग्रमेरिका के राष्ट्रपति थे ग्रौर जब राष्ट्र ग्रमेरिका की स्थापना के बाद, सबसे ग्रधिक विकट परिस्थिति से गुजर रहा था, वह निश्चय ही जानते थे कि वह इतिहास को रूप दे रहे हैं। ग्रपने इस उत्तरदायित्व के प्रति सचेत होकर वह ग्रपने देशवासियों के सम्मुख भाषएं करने के लिए सोच समभ कर शब्द चुनते थे। परन्तु वह जो कुछ कहते थे वह उस काल ग्रौर स्थान के नर-नारियों के हृदय में प्रवेश करता था।

'जनता की, जनता द्वारा श्रौर जनता के हेतु सरकार' के प्रधान कार्य-वाहक की हैसियत से वह श्रपने देशवासियों को प्रभावित करना श्रौर उन्हें सही मार्ग का श्रनुसरण करने में सहायता देना चाहते थे। उनके भाषणों श्रौर लेखों का यही उद्देश्य था। उस निश्छल निरिभमानी व्यक्ति को, जिसके हृवय से कुछ ही वर्ष पहले एक मित्र के सम्मुख ये शब्द निकले थे कि—'सच कहूँ तो मैं श्रपने को राष्ट्रपतित्व के योग्य नहीं समभता', कभी यह गुमान भी नहीं हो सकता था कि श्रमेरिका में ही नहीं सारे संसार में श्राने वाली श्रसंख्य पीढ़ियाँ उसके शब्दों को पढ़ेंगी श्रौर सुनेंगी।

श्रीर श्राज जबिक लिंकन के निधन को सौ वर्ष हो चुके हैं श्रीर इस अविध में, उनके राष्ट्रपितत्व ही नहीं सम्पूर्ण जीवन काल में उनके मुख से श्रथवा लेखनी से निकला हुआ प्रत्येक शब्द उत्साहपूर्वक संग्रहीत एवं मनोयोग-पूर्वक सुरक्षित, प्रकाशित श्रीर पुनः प्रकाशित किया जा चुका है। लिंकन के एक प्रसिद्ध जीवनी-लेखक कार्ल सैंडबर्ग ने लिखा है कि लिंकन के प्रकाशित भाषगों श्रीर लेखों का परिमार्ग १०७६,३६५ शब्द तक पहुँच चुका है।

श्रागामी पृष्ठों में लिंकन की एक सौ पचासवीं जयन्ती के उपलक्ष में श्रमेरिकी जनता के उस महान दाय से—शब्द ग्रौर भाव के इस रत्नाकर से चुने हुए खण्ड संग्रहीत हैं।

इन पृष्ठों में, लिंकन की समस्त रचनाग्रों के विख्यात सम्पादक रॉय पी. बेसलर के शब्दों में कहा जाय तो—'उस उदात्त ग्रात्मा की गरिमा प्रकट होती है जो निरन्तर सिद्धांत की सत्यता, कर्म की शिवता ग्रौर वागी की मुन्दरता की साधना करती रही। वह एक मुजनात्मक चेतना है ग्रौर उसमें १६ वीं शताब्दी के ग्रमेरिका का यथार्थ बसा हुग्रा है। यह यथार्थ लिंकन से ग्रनन्य है ग्रौर उस का संप्रेषण ग्रपूर्व है, इसलिए लिंकन के शब्द भी ग्रमर हैं ग्रौर जिस युग में लिंकन ने विकास पाया उसके ग्रनुपम प्रतीक ग्रौर सम्पूर्ण प्रतिनिधि हैं। यही कारण है कि जब हम लिंकन का ग्रध्ययन करते हैं तो वह प्राचीन काल के श्रेष्ठ साहित्यिकों की भाँति कुछ मानवेतर प्रतीत होते हैं। उनके कार्यों का पार्थिय महत्त्व समय द्वारा नष्ट हो जा सकता है परन्तु उनके शब्दों को भासित करने वाली उज्ज्वल ज्योति हमारे लिए सदैव जेय ग्रौर स्वीकार्य रहेगी।'

नोट : श्री राय पी. बेसलर का यह उद्धरण 'ब्रब्राहम लिंकन : हिज स्पीचेज एण्ड राइटिंग्स' नामक पुस्तक की भूमिका से लिया है । श्री बेसलर द्वारा सम्पादित यह पुस्तक 'वर्ल्ड पब्लिशिंग कम्पनी' ने प्रकाशित की है (कापी राइट १६४६) जिनसे उद्धरण के लिए अनुमति ले ली गयी है ।

# १. प्रारम्भिक-काल



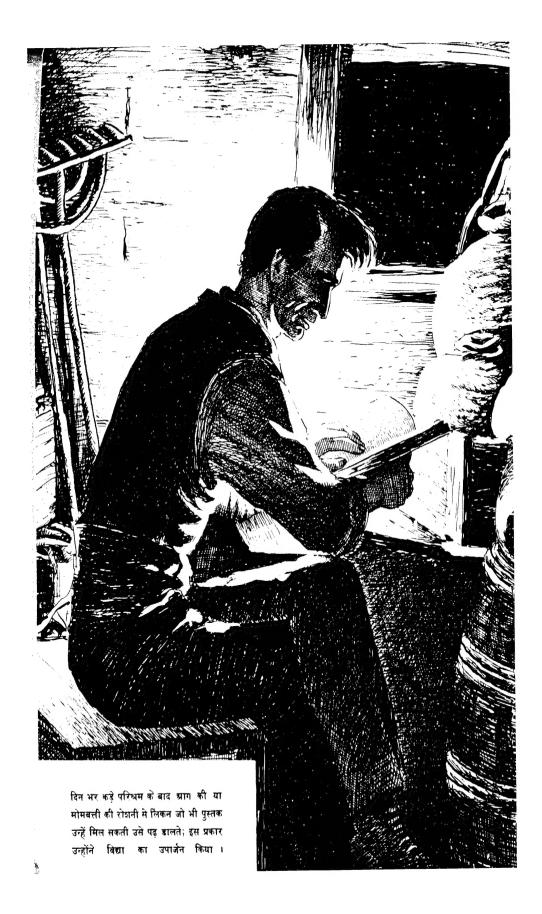

# प्रथम मार्वजनिक भाषण

र्लिकन ने ग्रपना पहला सार्वजनिक भाषरण इलिनाय विधान सभा के चुनाव में खड़े होने के समय दिया था। यह बात १८३२ की है, जब वह तेईस वर्ष के थे। यहाँ उद्धृत ग्रंश में स्थानिक विधान-रचना सम्बन्धी उनके विचार छोड़ दिये गये हैं, केवल उनकी तत्कालीन प्रवृत्तियों ग्रौर रुचियों का ग्राभास दिया गया है।

#### बन्धु नागरिको :

श्रापके राज्य की श्रगली विधान सभा में श्रापके प्रतिनिधि जैसे सम्माननीय स्थान के लिए खड़े होने पर, सच्ची लोकतन्त्रवादिता के श्रीर साथ ही प्रचलित रीति के श्रनुसार मेरा कर्नव्य हो गया है कि श्राप से, जिनका मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूँ, स्थानिक मामलों के सम्बन्ध में श्रपने विचार मैं प्रकट कर दूँ।

समय और अनुभव ने प्रमासित कर दिया है कि देश की आन्तरिक व्यवस्था में सुधार करना सार्वजनिक हित में कितना उपयोगी है। इससे कौन इन्कार कर सकता है कि अच्छी सड़कों बन जायें, और अपनी सीमा के अन्तर्गत नौ सन्तरसा योग्य नहरें खुल जायें तो निर्धनतम और विरलतम जनसंख्या वाले देशों का अत्यन्त भला होगा। तथापि इस प्रकार के अथवा किसी भी प्रकार के कार्य बिना यह सोचे हाथ में बाले सूर्यना है कि हम उन्हें सम्पूर्ण कैसे कर पायेंगे — क्योंकि अधूरे काम का मतलब बहुधा यही होता है कि मेहनत बेकार गयी।

शिक्षा के विषय में कोई योजना या पद्धति निर्दिष्ट करने का दम्भ तो मैं नहीं करता, हाँ इतना स्रवश्य कहता हूँ कि एक जाति की हैसियत से हम जिन कार्यों को महत्त्व दे सकते हैं उनमें यह सर्वप्रमुख है। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम सामान्य शिक्षा पा ले ताकि वह श्रपने श्रीर दूसरे देशों के इतिहास पढ़ कर हमारी स्वातन्त्र्य-परम्पराश्रों का तात्पर्य पूर्ण रूप में समक्ष सके, इतना श्रपने-श्राप में एक श्रत्यन्त श्रावश्यक प्रयोजन है। यह तो है ही कि

#### प्रजाहम लिकन की वासी

विद्यालाभ करके लोग धार्मिक और नैतिक ग्रन्थों को पढ़ेंगे और स्वयं परिष्तृत और लाभान्वित होंगे। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब विद्या और प्रकारान्तर में नैतिकता, गम्भीरता, उत्साह और उद्योग, धाज की ध्रपेक्षा कहीं व्यापक होंगे, एवं उस सुखमय दिन को बीघ्र लाने वाले किसी भी कार्य में थोड़ा योग दे सकने की शक्ति मुक्ते मिले. तो मैं क्रनार्थ होजँगा .....

युवकों के लिए जैसी विनम्नता उचित है, उसकी दृष्टि से मैं शायद कुछ ग्रशोभन बात कह गया हूँ। किन्तु, जिन विषयों का मैंने उल्लेख किया है उतके सम्बन्ध में जो सोचता हूँ वहीं कह दिया है। हो सकता है उनमें से किसी के या सब के बारे में मेरे विचार गलत हों, किन्तु इसे मुनीति मानते हुए कि केवल कभी-कभी सही होना हमेशा गलत होने से ग्रच्छा है, यदि कभी भी मुभे ग्रपने ये विचार त्रटिपूर्ण लगे तो मैं उन्हें त्याग देने को तैयार रहेंगा।

कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक विशेष महत्वाकांक्षा होती है। न जाने यह सत्य है अथवा तहीं, परन्तु अपनी कहूँ तो मेरी और कोई आकांक्षा इतनी प्रबल नहीं है जितनी अपने देशवासियों के आदर का पात्र बन कर उन का सच्चा आदर प्राप्त करने की है। इस आकाक्षा को कहाँ तक तुष्ट कर पाऊंगा. यह अभी नहीं कहा जा सकता। मैं तकग् हूँ और आप में से अनेक का अपरिचित हूँ। मैं एक विपन्न परिवार में उत्पन्न हुआ और मेरा जीवन साधारण ही रहा है। मेरे कोई घनाइय या सुप्रसिद्ध सम्बन्धां नहीं है जिस से मैं योग्य समझा जोऊं। मैं एकान्त रूप से इस देश के स्वतन्त्र-चेता मत-दाताओं के सहारे हूँ. और युदि मुभे चुना गया तो यह उन की कृषा होगी, जिस का प्रतिदान देने में मैं शिथिल न होऊँगा। पर यदि सज्जन-समाज अपनी समभ में मुभे पीछे ही रखना उचित माने तो मैं हताश होने का इतना अभ्यस्त हो चुका हूँ कि मुभे बहत क्षोभ न होगा।

श्रापका मित्र श्रीर बन्धु नागरिक श्र**० लिंकन** 

न्यू सलेम, मार्च ६, १८३२

### राजनीतिक प्रश्नों पर

१८३६ तक ग्रथीत् ३० वर्ष की वय तक पहुँचते-पहुँचते लिंकन ग्रपने राज्य के एक मान्य राजनीतिज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके थे। उस वर्ष दिसम्बर में, स्प्रिंगफील्ड में प्रतिनिधि-सभा के सभा-कक्ष में उन्होंने सामयिक राजनीतिक प्रश्नों पर भाषए किया। यह भाषए घोर पक्षधर था, क्योंकि लिंकन प्रबल 'ह्विग' बन चुके थे -यह तत्कालीन पार्टी ग्राज ग्रमेरिका में लोप हो चुकी है तथापि इस भाषए। में उनकी सैद्धान्तिक निष्ठा की हढ़ता ग्रवश्य भलकती है। उसका ग्रांतिम ग्रंश है:

श्री लैम्बर्न राज्यों के पिछले चनाव का जिक्र करते हैं और उनके नतीजों के ग्राधार पर निश्चयपुर्वक घोषणा करते हैं कि अगले राष्ट्रपति के चुनाव में संघ का प्रत्येक राज्य श्री वान ब्युरेन को मत देगा। यह तर्क कायरों को ग्रीर कमीनों को दें: स्वतन्त्र ग्रीर साहसी लोगों के सामने वह न चलेगा। हो सकता है उनकी बात सच निकले। पर यदि निकलती ही है तो निकले । अनेक स्वतन्त्र देशों ने ग्रुपनी स्वाधीनता खोयी है ग्रीर हमारा देश भी खो दे सकता है। पर यदि खोये तो मेरी की नि इस में न हो कि मैंने ग्रन्त में पीठ दिखायी, बल्कि इस में कि मैंने कभी पीठ नहीं दिखायी। मैं जानता हूँ कि वाशिगटन का विराट ज्वालामखी, वहाँ की ग्रधिष्ठित पाप-देवता द्वारा उत्तेजित ग्रौर निर्देशित होकर, राजनीतिक भ्रष्टाचार रूपी ग्रग्नि उगल रहा है। जिसकी चौडी ग्रौर गहरी धारा, रत्ती-भर हरियाली श्रीर एक भी जिन्दा चीज बाकी न छोड़ने का निब्चय किये, देश की छाती पर भयंकर गति से दौड़ती चली जा रही है ग्रौर उसकी लहरों पर, रौरव की लहरों पर सवार दानवों की भाँति, उस पाप-देवता के गंगा नत्य करते हुए उन सब के प्रयत्नों की निस्सारता पर व्यांग्य कर रहे हैं जो इस विनाशिनी धारा को रोकने का हौसला करते हैं। और यह जान कर मैं यह भी कहता है कि हो सकता है कही कोई भी बाकी न बचे। उसके हाथों में भी इट जा सकता है, पर भूकूँगा कभी नहीं । यह सम्भावना, कि हम संघर्ष में हार सकते हैं, हमें उस उददेश्य का पक्ष लेने से क्यों रोकें जिसे हम सत्य मानते हैं ? मुभी नहीं रोकेगी । यदि मैं अपनी ग्रात्मा को उन सीमाग्रों तक कभी भी पहुँचता पाता हुँ जो मध्टिकर्ता की कृति कहलाने के एकदम अयोग्य नहीं हैं. तो तभी पाता हूँ जब मैं अपने देश का स्मरण करता

#### मबाहम लिंकन की वाएगी

हूँ श्रीर देखता हूँ कि उसका साथ सारी दुनिया छोड़ गयी है तो भी जयोन्मुख श्राततायियों का प्रतिरोध करता मैं, निर्भय, श्रकेला खड़ा हूँ। श्राज, निस्संशय मन से, परमात्मा के समक्ष श्रीर मकल संसार के सम्मुख, मैं शपथ लेता हूँ कि श्रपने प्राग्, श्रपनी स्वाधीनता श्रीर श्रपने हृदय के स्वामी इस देश की इस मर्यादा की रक्षा के लिए, जिसका मैं समर्थक हूँ, चिरकाल तक कर्तव्यरत रहूँगा। श्रीर कौन है वह, जो इन विचारों से सहमत होगा श्रीर निर्भय होकर यही प्रतिज्ञा न करेगा जो मैंने की है ? जिसे श्रपने मन पर विश्वास है, वह श्रडिंग रहे तो हम सफल होंगे। किन्तु श्रन्ततः विफल भी रहे तो सोच नहीं। हम श्रपनी श्रात्मा से श्रीर श्रपने देश की श्रपहृत स्वाधीनता से सगर्व कह सकेंगे कि विपत्ति में, कारावास में, यन्त्रगा में, मृत्यु में जिस लक्ष्य को हमने बुद्धि से सत्य माना था श्रीर हृदय में प्रतिष्ठित किया था, उसकी रक्षा में हम विचलित नहीं हुए।

### धार्मिक विचार

सन् १८४६ में, जब लिंकन संयुक्तराज्य कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें चुनाव में सफल होने पर भी जनता के सामने इस ग्रारोप का उत्तर देना पड़ गया कि वह धर्म की खिल्ली उड़ाते हैं।

# सातवें चुनाव-प्रदेश के मतदातात्रों के नाम

बन्धु नागरिको,

इस जिले के पास-पड़ोस मे इस ग्राशय का आरोप प्रचारित देख कर कि मैं ईसाई धर्म का खुले ग्राम तिरस्कार करता हूँ, मैंने कुछ मित्रों की सलाह से इस सम्बन्ध में प्रस्तुत रूप में श्रपनी प्रतिक्रिया प्रकट करना स्थिर किया है। यह सत्य है कि मैं किसी ईसाई चर्च का सदस्य नहीं हूँ, परन्तु मैंने धर्मग्रन्थों की सत्यता का कभी प्रतिवाद नहीं किया है, ग्रीर मैंने धर्म के ग्रथवा ईसाई धर्म के किसी सम्प्रदाय के प्रति जानबूभ कर ग्रनादर-मूचक कोई शब्द कभी नहीं कहा है। यह मत्य है कि प्रारम्भ में मेरी प्रवृत्ति उस विश्वास की ग्रीर थी जिसे मुफे बताया गया कि 'ग्रापद्धमं' कहा जाता है ग्रथांत् यह विश्वास कि मानव-बुद्धि किसी ऐसी शक्ति के हाथों मंचालित ग्रथवा शासित होती है जिस पर स्वयं बुद्धि का कोई वश नहीं है, ग्रोर मैंने कभी-कभी (एक-दो, या तीन के साथ, पर सार्वजनिक रूप से कभी नहीं) तर्क से इस धारणा को सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया है। जो हो, इस प्रकार तर्क करने की ग्रादत भी मैं पांच वर्ष से ग्रधिक हुग्रा पूर्णत्या छोड़ चुका हूँ— ग्रीर यहां यह भी कह दूँ कि मुक्ते सदैव ज्ञात रहा है कि यही धारणा ग्रनेक ईसाई सम्प्रदायों की है। इस विषय में मुक्तसे सम्बद्ध सम्पूर्ण सत्य इतना ही है जिसे मैंने संक्षेप में बता दिया है।

मैं नहीं मानता कि मैं स्वयं किसी ऐसे उस्मीदवार का समर्थन कर सकता हूँ जिसे मैं जानता हूँ कि वह धर्म का माना हुआ शत्रु और निन्दक है। उसके और उसके परम पिता के मध्य क्या कुछ होगा, शाश्वत प्रश्न को छोड़ें; मैं तो यह भी नहीं मानता कि किसी व्यक्ति को श्रपने समाज के नैतिक आदर्शों पर आधात करने और उसकी भावनाओं को कुण्ठित करने का कोई अधिकार है। अतएव, यदि मैं स्वयं ऐसे पाप का भागी माना जाऊँ तो मैं उसकी दोष नहीं देता जो मुक्ते अपराधी ठहराता है, उन्हें अवश्य दोष देता हूँ—वे चाहें जो हों —जिन्होंने मेरे प्रति इस मिथ्या आरोप का प्रचार किया है।

ग्र० लिकत

जुलाई ३१, १८४६

# एक सम्बन्धी को परामर्श

जैसा कि सर्वविदित है, लिंकन दिर परिवार के पुत्र थे और जैसे-जैसे उन्होंने उन्नित की, परिवार के प्रन्य व्यक्ति बहुधा सहायता के लिए उनका मुँह जोहते रहे, और सहायता उन्होंने प्रपनी हैसियत भर, उदारतापूर्वक प्रायः दी। फिर भी सन् १८४८ के इस पत्र में, जो उन्होंने वार्शिगटन में कांग्रेस सदस्य के रूप में रहते हुए लिखा था उन्होंने भ्रपने किसी सम्बन्धी की सहायता-याचना के उत्तर में कुछ सत्परामर्श दिया है।

#### प्रिय जानस्टन :

मैं नहीं समभता कि तुमने जो ग्रस्सी डालर मांगे हैं वह भेज देना ही इस समय सबसे ग्रन्छा होगा। जब कभी मैंने तुम्हारी यितकिचित् सहायता की है, तुमने मुभसे कहा है—''ग्रब हमारा काम भली प्रकार चल रहा है।'' परन्तु स्वल्प काल में ही मैंने तुम्हें फिर कठिनाई में

पाया है। यह निश्चित रूप से तुम्हारे आचरण की किसी श्रुटि के कारण होता है। वह श्रुटि क्या है, शायद मैं जानता हैं। तुम आलमी न होकर भी कामचोर हो। मुभे विश्वास नहीं कि जब तुम से पिछली बार भेंट हुई थी तब से आज तक तुमने किसी भी दिन पूरे दिन लग कर काम किया है। तुम्हें काम करने से खास अरुचि नहीं है और फिर भी तुम काफी काम नहीं करने, क्यों कि तुम्हें यह नहीं लगता कि उससे तुम काफी कमा सकते हो। वृथा समय नष्ट करने की यह आदत ही सारी कठिनाई की जड़ है, और यह तुम्हारे, तथा तुमसे अधिक तुम्हारे बच्चों के, हित में होगा कि तुम इस आदत को छोड़ दो। यह तुम्हारे बच्चों के हित में अधिक इसलिए है कि उन्हें अधिक काल तक जीना है और उन्हें कामचोरी की आदत से बचाना आदत पड़ने से पहले तो आसान होगा मगर बाद में मुक्किल हो जायगा।

तुम्हें इस समय कुछ पैसे की (नकद) जरूरत है । और मेरी राय है कि तुम जी-जान से किसी ऐसे व्यक्ति का काम करना शुरू कर दो जो काम का पैसा देने को तैयार हो। पिता और तुम्हारे लडके घर-बार देखें---फसल तैयार करें और काटें, और तुम अच्छी से भ्रच्छी मजदूरी द्वांढ कर काम करो या कर्ज हो तो काम करके उसे ग्रदा कर दो । श्रीर तुम्हारे परिश्रम का समुचित पुरस्कार तुम्हें मिल सके इसके लिए मैं बचन देता हूं कि आज से अगली मई की पहली तारीख तक, तुम अपने हाथ पैर से जो कमाओंगे या जितने का कर्ज पारोगे, उसके हर डालर पर एक डालर मैं तुम्हें भ्रपनी तरफ से दुगा । इस प्रकार यदि तुमने महीने में दस डालर की मजदूरी की तो दस ही डालर तुम्हें मुभसे मिलेंगे - अर्थात तुम्हें ग्रपने परिश्रम का मूल्य बीस डालर मिलेगा । मेरा ग्रभिप्राय यह नहीं है कि तुम सेंट । लुई या मीसे की खान या कैलिफोर्निया की सोने की खान चले जाग्रो, मगर कोल्स काउंटी में घर के निकट जो अच्छी से अच्छी मजदरी मिल सकती हो उस पर काम करो। अब तुम ऐसा करोगे तो ऋगा से बीछ ही उबर जाग्रोगे । ग्रीर यही नहीं, तुम्हारी ऐसी आदत पड़ जायेगी कि फिर ऋगग्रस्त न होने पाश्रोगे । परन्तु यदि श्रभी मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूँ तो ग्रगले साल तुम फिर इतना ही कर्ज लाद लोगे । तुम कहते हो कि ७० या ५० डालर के बदले में तुम अपना स्वर्ग जाने का अधिकार मींप देने को तैयार हो । इसका अर्थ यह हुआ कि तुम ग्रुपने स्वर्ग मुख को बहुत सस्ता समभते हो, क्योंकि मुभे विश्वाम है कि मेरे प्रस्ताव को मान कर चलने से सत्तर-ग्रस्सी डालर तुम चार पांच महीने में कमा लोगे । तुम कहते हो कि यदि मैं रुपया दे दूँ तो तुम जमीन मेरे नाम कर दोगे, श्रौर यदि तुमने रुपया न श्रदा किया तो जमीन मेरे कब्जे में हो जायेगी । बकवास है । जब जमीन रहते हुए तुम्हारा गुजारा नहीं चलता तो जमीन के बिना कैसे चलेगा ? तूम मेरे प्रति सर्वदा स्नेहालु रहे हो श्रीर मैं भी तुम्हारे प्रति निर्दय नहीं हो रहा हूँ । बल्कि सच तो यह है कि मेरी सलाह मान कर चलोगे तो तुम्हें ग्रस्मी डालर के ग्रठगुने से ग्रधिक का लाभ होगा।

सस्नेह तुम्हारा भाई सर्वे जिस्तन



# २. संघर्ष-काल



लिंकन का यह चित्र ग्रलेग्जैंडर फेसलर ने जून १८६० में, 'महान् मुक्ति दाता' के ग्रपने दल के द्वारा राष्ट्रपति के जुनाव के लिए मनोनीत किए जाने के एक मास बाद, तैयार किया था।

#### दासता पर प्रथम भाषण

सन् १८५४ तक दासता का प्रश्न ग्रमेरिकी राजनीति पर छाने लगा था। यह प्रश्न मूलतः उन राज्यों के सन्दर्भ में उठा था जो पश्चिमोन्मुख विस्तार के उस युग में संघ में सम्मिलित हो रहे थे। इस विषय पर लिंकन ने पहला महत्वपूर्ण भाषण सेनेटर स्टीफेन उगलस नामक उस व्यक्ति के भाषण के उत्तर में दिया जो ग्रागे चल कर लिंकन का उल्लेखनीय राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी बना। उगलस की ही भाति, लिंकन तीन घण्टे से ग्रधिक बोले थे। उस भाषण का यहां उद्घृत खण्ड उक्त विषय पर लिंकन की मूलभूत धारणा को व्यक्त करता है।

कहा जाता है कि 'दक्षिण को समानाधिकार मिले' इसके अनुसार हमें नये प्रदेशों में भी दासता की अनुमति दे देनी चाहिए । इसका अर्थ यह हुआ कि, क्योंकि आपने मेरे अपने सुअर नेवास्का ले जाने का विरोध नहीं किया, इसलिए मैं आपके अपने दास ले जाने पर आपत्ति न करूँ । मैं मानता हूं कि यह दलील बिल्कुल उचित होती यदि सुअर और नीओ में कोई अन्तर न होता । किन्तु जब आप मुक्तसे नीओ को मानव मानने से इनकार करने को कहते हैं, तो मैं पूछता हूं कि क्या आप दक्षिणवासी स्वयं ऐसा करने को कभी तैयार रहे हैं ? यह विधि की अनुकम्पा है कि संसार में जन्म लेने वालों में से केवल कुछ प्रतिशत ही जन्म-जात अत्याचारी होते हैं । यह अनुपात दासता-पोषक राज्यों में स्वतन्त्रता-पोषक राज्यों मे अधिक नहीं है । दक्षिण में हो या उत्तर में, अधिकांश लोग मानवीय समवेदना से युक्त हैं, और उसे वे उसी प्रकार त्याग नहीं सकते, जैसे शारीरिक कष्ट की प्रतीति को नहीं त्याग सकते हैं । दक्षिणवासियों के अन्तर की ये समवेदनायें उनके इस बोध को कई प्रकार प्रकट करती है कि दासता अन्याय है और नीओ भी आखिर मनुष्य हैं । यदि वे इससे इनकार करें तो दो-चार साफ-साफ सवाल मैं उनसे करना चाहूँगा । सन् १८२० में आपने अफीकी दास-

व्यापार को 'दस्युता' घोषित करने में ग्रीर उसके लिए प्रारा-दण्ड की व्यवस्था करने में लगभग सर्व-सम्मति से उत्तर का साथ दिया था। क्यों दिया था? यदि ग्राप उसे ग्रनाचार नहीं मानते थे, तो ग्रीर किस वजह से ग्रापने व्यवस्था की कि ऐसा करने वाले को फांसी पर चढ़ा दिया जाये? इतना ही तो हो रहा था कि ग्रफीका से जंगली नीग्रो लाकर खरीददारों के हाथ बेचे जा रहे थे। जंगली घोड़े, भैंसे या रीछ पकड़ कर बेचने वालों को फांसी देने की तो ग्राप को नहीं सुभी!

स्रीर भी: स्रापके यहां 'दास-विक्रेता' नाम से ज्ञात एक देसी दुरात्मा, एक कांड्या व्यक्ति पाया जाता है। वह स्रापकी स्रावश्यकताओं को ताड़ता रहता है, स्रौर जब भाव स्रच्छा देखता है तो स्रापका दास खरीदने पहुँच जाता है। स्रगर मजबूरी हो तो स्राप उससे सौदा कर लेते हैं, नहीं तो उसे दरवाजे से दुत्कार दिया करते हैं। स्राप उसकी सूरत नहीं देखना चाहते; उसे दोस्त तो दूर, भला ग्रादमी तक नहीं मानते। स्रापके बच्चों को उसके बच्चों के साथ खेलना मना है; नीग्रो बच्चों के साथ भले ही वह खेलते कूदते रहें, मगर दास विक्रेता के बच्चों के साथ नहीं। स्रगर मजबूरन उससे काम स्रा ही पड़े तो स्राप चाहते हैं कि किसी तरह काम निपटे स्रौर भरसक वह स्रादमी छू भी न जाये। किसी से मुलाकात होने पर हाथ मिलाना ग्राम बात है, मगर दास-विक्रेता से ग्राप यह रस्म भी नहीं निभाते—उसके गिलगिले स्पर्श से स्रपने-स्राप हिचक जाते हैं। वह पैमा कमा ले ग्रौर व्यापार छोड़ भी दे, तो भी ग्राप की नजरों में वह वही रहता है और ग्राप उससे तथा उसके परिवार से व्यवहार पर वही रोक लगाये रखते हैं। भला क्यों? मकई, ढोर या तम्बाकू के व्यापारी से तो ग्राप ऐसा नहीं करते!

ग्रीर भी देखिए कि संयुक्तराज्यों ग्रीर कोलम्बिया जिले सहित ग्रन्य प्रदेशों में ४,३३,६४३ स्वतन्त्र नीग्रो हैं। ५०० डालर के हिसाब से इन सब का मूल्य बीस करोड़ डालर से भी ऊपर बैठता है। क्या वजह है कि इतनी विशाल सम्पत्ति बिना स्वामियों के खुली फिर रही है? छुट्टल घोड़े या ढोर तो हमें कहीं नहीं दिखाई देते! तो बात क्या है? ये सब स्वतन्त्र नीग्रो या तो दासों के वंशज हैं या स्वयं दास रह चुके हैं, ग्रीर ग्राज भी दास होते, किंतु कोई बात थी जिसने उनके श्वेत स्वामियों को, भारी ग्राधिक नुकसान उठा कर भी, उन्हें मुक्त कर देने पर बाध्य कर दिया। वह बात क्या है? क्या हम समझ नहीं सकते? वह है ग्राप का न्याय-बोध, ग्रापकी मानवीयता जो ग्रापको प्रतिक्षण, चेताती रहती है कि बिचारे नीग्रो का भी कुछ ग्रात्म-स्वत्व है—ग्रीर जो इसकी वंचना करते हैं तथा नीग्रो को पण्य-वस्तू बनाकर छोड़ देते हैं, वे लातों के, घृगा के भीर फांसी के पात्र हैं।

तो स्राज, हमसे स्राप क्यों कहते हैं कि दास को मानवाधिकार से वंचित करो स्रौर उसे जानवर से बेहतर न समभो ? जो स्राप स्वयं नहीं करना चाहने वह हमसे करने को क्यों कहते हैं ? जो काम बीस करोड़ डालर का लालच श्रापसे न करा सका वह हम से श्राप मुफ्त में करने को क्यों कहें ?

परन्तु 'मिस्री समभौते' के खण्डन के पक्ष में एक प्रबल तर्क अभी बाकी है। वह तर्क है स्वशासन के पुनीत ग्रधिकार का तर्क। सुना है कि हमारे विशिष्ट सेनेटर महोदय को सेनेट में भी ग्रपने विरोधियों से उस तर्क का ठीक-ठीक उत्तर नहीं मिल सका है। किसी कवि ने कहा है:

'जहां देवता पैर धरते डरते हैं वहां मूर्ख घुस जाते हैं।'

इस उद्धरण में उल्लिखित 'मूर्ख' समभे जाने का खतरा उठा कर भी मैं इस तर्क का उत्तर देता हूँ - खम ठोक कर उसका सामना करने को मैदान में उतरता हूँ ।

मेरा स्थाल है कि मैं स्वशासन के अधिकार को पूर्णंतः समभता हूँ और उसका मान करता हूँ। मेरे न्याय-बोध के मूल में यह विश्वास है कि जो चीज किसी व्यक्ति के एकान्त अधिकार में है उसके बारे में वह जो चाहे कर सकता है। मैं इस सिद्धान्त को व्यक्तियों पर तथा साथ ही साथ समूहों पर घटाता हूँ। ऐसा मैं इस लिए करता हूँ कि राजनीतिक दृष्टि से यह बुद्धिमानी है और स्वाभाविक दृष्टि से न्याय है। राजनीतिक दृष्टि से बुद्धिमानी यों है कि उससे हम उन भंभटों से बचे रहेंगे जो हमारे नहीं हैं। यहां, या वाशिगटन में, मैं वर्जिनिया के अधिस्टर कानूनों या दृष्डियाना के अनैनबरी कानूनों को लेकर परेशान नहीं हंगा।

स्वशासन का सिद्धान्त सही है — एकान्त रूप ग्रीर शाञ्वत रूप से सही है। पर वह यहां लागू नहीं होता। बल्कि मुभे यह कहना चाहिये कि उसकी प्रासंगिकता इसी बात पर निर्भर है कि नीग्रो मनुष्य है या नहीं है। यदि वह मनुष्य नहीं है तब तो वह, जोिक मनुष्य है, स्वशासन के नाम पर उसके प्रति जो चाहे वह कर ही सकता है। किन्तु यदि नीग्रो मनुष्य है, तो क्या यह कहना कि वह ग्रपना शासन ग्राप नहीं करेगा स्वशासन के सिद्धान्त का सम्पूर्ण उन्मूलन नहीं है? जब गोरा ग्रादमी ग्रपना शासन करता है तो वह स्वशासन कहलाता है। परन्तु जब वह ग्रपना शासन करता है ग्रीर साथ ही दूसरों का भी शासन करता है तो वह स्वशासन से ग्रिधिक कुछ है — वह ग्रत्याचार है। यदि नीग्रो मनुष्य है, तब तो मेरी सनातन ग्रास्था मुभे यही सिखाती है कि सभी मनुष्य समान सिरजे गये हैं। ग्रीर एक व्यक्ति दूसरे को दास बनाये, इस विषय में कोई ग्रिधिकार नैतिक नहीं हो सकता।

जज डगलम अक्रमर कटु व्यंग्य और तिरस्कार में हमारे तर्क को इस प्रकार विकृत करते हैं: 'नेब्रास्का के गोरे अपना शामन आप करने के लायक तो हैं परन्तु मुट्ठी भर क्षुद्र नीग्रो लोगों पर शामन करने के लायक नहीं हैं!'

मुफ्ते कोई सन्देह नहीं कि नेब्रास्का के लोग अन्य सामान्य लोगों की भांति ही समर्थ हैं भीर रहेंगे। मैं अन्य कुछ नहीं कह सकता पर इतना जरूर कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर बिना उसकी सहमति के शासन करने के योग्य नहीं है। मैं कहता हूँ कि यह श्रमेरिकी जनतन्त्रवाद का मुख्य सिद्धान्त है, उसकी श्राधारशिला है। हमारी स्वातन्त्र्य घोषणा कहती है:

"हम इन सत्यों को स्वयंसिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान सिरजे गये हैं; सृष्टि-कर्ता ने उन्हें कतिपय ग्रक्षुण्ण ग्रधिकार दिये हैं—इन ग्रधिकारों में जीवन, स्वाधीनता ग्रौर सुख प्राप्ति के प्रयत्न भी सम्मिलित हैं; इन ग्रधिकारों की प्राप्ति के लिए लोक में शासनों की स्थापना होती है जो ग्रपनी न्यायोचित शक्ति शासितों की सहमित से प्राप्त करते हैं।"

मैंने यह उद्धरण यहाँ केवल यह प्रमाणित करने के लिए दिया है कि हमारी सनातन ग्रास्था के ग्रनुसार शासनों की न्यायोचित शक्ति शासितों की सहमित से सुलभ होती है। ग्रव देखिये कि स्वामी ग्रीर दास का सम्बन्ध इस सिद्धान्त का ग्राद्यन्त उन्मूलन है। वह स्वामी दास पर न केवल बिना उसकी सहमित के शासन करता है, बिल्क उस पर ऐसे नियमों के ग्रन्तर्गत शासन करता है जो कि उन नियमों से ग्रत्यन्त भिन्न हैं जो उसने ग्रपने लिए बना रखे हैं। सभी शासितों को शासन में समान योग देने दीजिये तो यह, ग्रीर केवल यह, स्वशासन कहला सकता है।

यह न समका जाय कि मैं गोरों श्रोर कालों के बीच राजनीतिक श्रीर सामाजिक समता स्थापित करने की दलील दे रहा हूँ। मैंने सदैव इसके विपरीत ही कहा है। मैं इस समय 'ग्रावश्यकता' की उस युक्ति का उत्तर नहीं दे रहा जिसका श्राधार यह है कि काले लोग हमारे बीच रह ही रहे हैं; मैं तो उस युक्ति का खण्डन कर रहा हूँ जिसके अनुसार नीग्रो लोगों को वहां ले जाने का नैतिक समर्थन होता है जहां वे श्रभी तक नहीं गये हैं। एक बुशई को श्रीर विस्तार देने का मैं विरोध कर रहा हूँ—जहां वह पहले ही मौजूद है वहाँ तो हमें उसे जैसे-तैसे निभाना ही है।

## दासता के सम्बन्ध में-एक मित्र को

ग्रगस्त १८८५ में लिंकन ने ग्रपने एक पुराने मित्र को पत्र लिखते हुए दासता के बिषय में ग्रपने व्यक्तिगत भावों की विवेचना की थी।

हिंप्रगफील्ड, २४ ग्रगस्त, १८५५

प्रिय स्पीड,

तुम जानते हो कि पत्र लिखने में मैं कितना कमज़ोर हूँ। तुम्हारे २२ मई के प्रीति-कर पत्र को पढ़ कर मैं तब से उसका उत्तर लिखने के लिए बराबर सोचता रहा हूँ। तुम्हारा ख्याल है कि राजनीतिक कार्यक्रम के मामले में मुफ्तमें श्रीर तुममें मतभेद होगा। शायद होगा, परन्तु उतना नहीं जितना सोचते तुम हो। तुम जानते हो कि मैं दासता को पसन्द नहीं करता श्रीर तुम सिद्धान्ततः मानते हो कि वह श्रन्याय है। यहाँ तक तो मतभेद का कोई कारए। नहीं है। परन्तु तुम कहते हो कि तुम्हें संघ का विघटित 🔊 जाना स्वीकार है लेकिन ग्रपने दास रखने के न्यायगत ग्रधिकार को छोड़ देना—विशेषतः उनके कहने पर जिनके उसमें स्वार्थ नहीं है, स्वीकार नहीं । मैं नहीं समक्षता कि कोई तुमसे वह ग्रिधिकार छोड देने को कह रहा हो - मैं तो निश्चित रूप से नहीं कह रहा है। यह मामला मैं पूरी तरह तुम पर छोड़ता हूँ । संविधान के अन्तर्गत तुम्हें अपने दासों के सम्बन्ध में जो अधिकार है ग्रौर मेरा जो कर्तव्य है उनको भी मैं स्वीकार करता हैं। मैं मानता है कि उन निरीह प्राग्यियों को दौडाये, पकडे श्रौर पकडे जाकर बेगार में जोत दिये जाते देख कर मुक्ते ग्लानि होती है, परन्तु मैं श्रोठ चबाकर चूप रह जाता हैं। सन १८४१ में तुमने श्रीर मैंने लुईविल से सेंट लुई तक स्टीम बोट में साथ-साथ एक कठिन यात्र। की थी। तुम्हें याद होगा, ग्रीर मुक्ते तो है ही, कि लुईविल से स्रोहायो नदी के मुहाके तक नौका पर १०-१२ दास बेडियों में एक-दसरे से बँघे हुए ले जाये गये थे। वह दृश्य मुक्ते निरंतर यातना देता रहा था। ग्रीर जब कभी मैं श्रोहायों से, या दासता-पोषक श्रीर किसी स्थान से होता हुश्रा जाना हूँ तो वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। तुम्हारा यह साचना किसी प्रकार भी उचित नहीं है कि जिस वस्त में मुभे दखी करने की शक्ति थी ग्रौर निरन्तर है, उसमें मेरा कोई हैवार्थ नहीं है। तुम्हें तो बल्कि यह देखना चाहिये कि उत्तर की विशाल जाता सर्विधान ग्रीर संघ के प्रीत वफादार बनी रहने के हेतू किस प्रकार भ्रपनी भावनाभ्रों <mark>की स्</mark>वयं बलि दे रही है ।

मैं दासता के प्रसार का भ्रवश्य विरोध करता हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि श्रौर मेरी भावना मुक्ते ऐसा करने को कहती है। श्रौर इसके विपरीत कुछ करू**ँ इ**सके लिए मैं कदापि बाध्य नहीं हूँ। यदि इस कारण तुममें श्रौर मुक्तमें मतभेद होना है तो हो.....

मैं कोई नो निथिग के नहीं हूँ, इतना निश्चित हैं। हो ही कैसे सकता हूँ ? जो व्यक्ति नीग्रो लोगों के दमन का विरोध करता है, वह श्वेत लोगों के पतन के पक्ष में कैसे हो सकता है ? पतन की ग्रोर हमारी प्रगति काफी तेजी से होती जान पड़ती हैं। हमने, राष्ट्र के रूप में इस घोषणा से ग्रारम्भ किया था:—"सभी मनुष्य समान सिरजे गये हैं।" ग्रब हम उसे यों पढ़ते हैं "सभी मनुष्य, नीग्रो लोगों को छोड़ कर, समान सिरजे गये हैं।" जब नो निथा लोगों का प्रभुत्व होगा तब इसे यों पढ़ा जायगा: "सभी मनुष्य, नीग्रो लोगों को, विदेशियों को, ग्रौर कैथलिकों को छोड़कर, समान सिरजे गये हैं।" जिस दिन यह हालत हो जायगी उस दिन मैं किसी ऐसे देश को—उदाहरण के लिए रूस को—चला जाना बेहतर समभूँगा जहां स्वाधीनता का ढोंग नहीं किया जाता, जहां श्रत्याचार शुद्ध रूप में स्वीकार किया जाता है ग्रौर उसमें ढोंग की मिलावट नहीं की जाती.....

सदैव तुम्हारा मित्र, ग्र**ं** लिंकन

"नो-निथान" एक छोटे मताग्रही राजनीतिक दल के सदस्यों को कहा जाता था। इस
 दल का कुछ ही समय में विघटन हो गया था।

# एक युवक को परामर्श

एक सफल वकील होने के कारण लिंकन के पास, उनके कार्यालय में श्राकर कानून सीखने के इच्छुक युवकों के श्रावेदन यदा-कदा श्राया करते थे। सन् १८४४ में उनमें से एक को उत्तर देते हुए लिंकन ने यह उपयोगी सलाह दी।

स्प्रिंगफील्ड, ४ नवम्बर, १८४४

श्री ईशम रीविस प्रियंवर

मैं अभी घर पहुंचा हूँ और गत मास की २३ तारीख का आपका पत्र मुफे मिला है। मैं अधिकतर घर से इतना बाहर रहता हूँ कि किसी युवक को मेरे साथ रह कर कानून का अध्ययन करने में कुछ फायदा नहीं है। यदि आपने वकील बनने का हढ़ निश्चय कर रखा है तो समिभ्ये कि आधी से अधिक मंजिल तय हो गई। अब आप पढ़ने के लिए किसी के पास जायें चाहे न जायें। मैंने किसी के पास जाकर नहीं पढा। किताबें लेकर उन्हें पढ़िये और मनन कीजिये और उनकी मुख्य स्थापनार्ये आत्मसात् कर लीजिए, यही असल काम है। पढ़ने के लिए किसी बड़े शहर में रहने का कोई अर्थ नहीं है। मैंने पढ़ाई न्यू सलेम में की शी, जहाँ तीन सौ से अधिक की कभी आवादी ही नहीं रही। पुस्तकें और उन्हें समफने की अपनी सामर्थ्य रहती है, आप रहें चाहे जहां। श्री ड्रमर बड़े योग्य ब्यक्ति और श्रेष्ठ वकील हैं (कातून के अध्ययन में मुफ से कहीं आगे) और मुफे सन्देह नहीं कि वह प्रसन्नता से अपको बता देंगे कि आप कौनसी कितावें पढ़ें. और किताबें उधार भी दे देंगे।

सदैव स्मरगा रिवण कि सफल होने का श्रापका श्रपना निश्चय ही महत्वपूर्ण है, श्रीर दूसरी कोई चीज नहीं।

> ग्रापका शुभचिन्तक, **ग्र० लिकन**

#### मानव मात्र की समता पर

१८५७ में, 'ड्रेंड स्काट केस' के नाम से प्रसिद्ध मामले में श्रमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने स्वल्पतम बहुमत से एक निर्णय किया जो श्रत्यन्त विवादास्पद सिद्ध होने के साथ ही दासता के प्रश्न की भड़कती हुई श्राग में ईंधन का काम कर गया। इस निर्णय में, नीग्रो लोगों के ग्रधिकार बहुत संकुचित कर दिये गये थे। उस वर्ष जून में लिंकन ने, एक बार फिर सेनेटर डगलस के तर्कों का उत्तर देते हुए, मानव मात्र की समता पर ग्रपने विचारों का प्रतिपादन किया।

....जज डगलम..... रिपब्लिकनों को यह आग्रह करते पाते हैं कि स्वातन्त्रय-घोषणा में काले-गोरे प्रभृति मानवमात्र का उल्लेख है। और वह तुरन्त स्पष्ट निराकरण करते हुए कहते हैं कि उसमें नीग्रो मनुष्य कदापि सम्मिलित नहीं हैं; श्रोर जो उन्हें सम्मिलित करना चाहते हैं वे इस लिए चाहते हैं कि वे नीग्रो लोगों के साथ, मतदान करना, खाना-पीना, सोना और विवाह करना चाहते है। उनका कहना है कि इसके अलाया उनके पास कोई वजह ही नहीं हो सकती। मैं इस मिथ्या तर्क का विरोध करता हूँ जिसके अनुसार अगर मैं नीग्रो औरत को दास नहीं बनाना चाहता तो इसी लिए कि उसे पत्नी बनाऊँगा! कोई जरूरी नहीं है कि मैं उसे दोनों में से कोई भी बनाना चाहूँ मैं उसे अलग ही रख सकता हूँ। कुछ प्रकार से वह मेरी समकक्ष नहीं ही है, पर अपने इस मौलिक अधिकार में कि अपने हाथ कमायी रोटी वह बिना किसी की अनुमित के बन्धन के खा सके, वह मेरी समकक्ष है और अन्य सब की समकक्ष है।

. डेड स्काट मामले में मुख्य न्यायाधीश श्री टेनी स्वीकार करते हैं कि घोषसा का श्चर्य इतना व्यापक हो सकता है कि उसमें सम्पूर्ण मानव परिवार श्चा सकता है, परन्तु वह भीर जज डगलस तर्क करते हैं कि उस घोषणा के रचयिता नीग्रो लोगों को शामिल करना नहीं चाहते थे क्योंकि उन्होंने वास्तव में उस समय उन्हें गोरों के समकक्ष घोषित नहीं किया। <mark>ग्रब देखिये कि यह गूढ़ तर्क कुछ माने</mark> नहीं रखता, क्योंकि यह भी तथ्य है कि उन्होंने न तो उम समय, न बाद में कभी, सब गोरे लोगों को वस्तृत: एक दूसरे के समकक्ष घोषित किया ! श्रीर यह है सर्वोच्च न्यायाधीश श्रीर मेनेटर महोदय का मुख्य तर्क, जिसके बल पर वे घोषगा-पत्र की स्पष्ट अभिधात्मक भाषा का अपमान करते हैं ! मेरा विचार है कि उस विलक्ष्मग पत्र के रचयिताओं का ग्रिभिप्राय सभी मनुष्यों से था, पर यह नहीं था कि सब मनुष्य सब प्रकार से समान हैं। उनका अभिप्राय यह नहीं था कि सब मनुष्य, रंग, रूप, बूद्धि, नैतिकता या सामाजिक योग्यता में एक दूसरे के बराबर हैं। उन्होंने यथेष्ट स्पष्टता के साथ परिभाषित कर दिया है कि उनकी दृष्टि में किस-किस प्रकार से सब मनुष्य समान सिरजे गये हैं—''कुछ स्रनपहरसीय स्रधिकार दिये हैं जिनमें जीवन, स्वाधीनता स्रौर सूख प्राप्ति के प्रयत्न मिम्मिलित हैं।" यह उन्होंने कहा या और यही उनका मतलब था। उनका मतलब इस स्पष्ट ग्रसत्य को स्थापित करना नहीं था कि उस समय सभी लोग वस्तृतः उस समानता का उपभोग कर रहे हैं. न यही था कि वह समानता वे उन्हें तूरन्त प्रदान करने वाले हैं। वास्तव में उन्हें ऐसा बरदान देने की कोई सामर्थ्य नहीं थी। उनका उद्देश्य केवल ग्रधिकार की घोषगा करता था. ताकि परिस्थितियों के ग्रनमार यथा-शोध उसका पालन हो सके । उनका उद्देश्य

#### अब्राहम लिंकन की वासी

स्वतन्त्र समाज के लिए एक ग्रादर्श स्थापित करना था जो सभी के द्वारा ज्ञापित ग्रौर सभी के द्वारा समाहत हो सके, जिसकी ग्रोर सदैव देख सकें, जिसके लिए सदैव परिश्रम कर सकें, ग्रौर जो चाहे कभी पूर्णतः सिद्ध न हो सके, तथापि निरन्तर प्राप्य ग्रौर इस प्रकार निरन्तर प्रसारित होते हुए ग्रपना प्रभाव तीव्रतर बनाता रहे एवं सर्वत्र सब रंगों के लोगों को जीवन का ग्रानन्द ग्रौर जीवन का तत्त्व प्रदान करता रहे । यह दावा कि "सभी मनुष्य समान सिरंजे गये हैं," ग्रेट ब्रिटेन से हमारा सम्बन्ध-विच्छेद कराने में व्यावहारिक उपयोग में नहीं ग्राया; न वह घोषणा-पत्र में इस उद्देश्य से रखा ही गया था, वरन् भविष्य के हेतु रखा गया था। उसके रचियता, उसे उनके रास्ते में बाधा बनाना चाहते थे जो ग्रनन्तर एक स्वतन्त्र समाज को ग्रत्याचार के घृण्य पथ पर ले जाने का प्रयत्न करें। ग्रौर ईश्वर को धन्यवाद है कि वह ऐसा ही सिद्ध हो रहा है . . . .

# घर की फूट

वासता के प्रश्न पर जैसे-जैसे मतभेव बढ़ता गया देश में राजनीतिक दलों में पिश्वर्तन होते गये। परन्तु 'क्हिंग' पार्टी का, जिसके कि लिंकन सदस्य थे। ग्रस्तित्व नहीं रहा ग्रौर एक नयी रिपब्लिकन पार्टी ने जन्म लिया जिसके कि लिंकन एक नेता थे। जून १८५८ में राज्य रिपब्लिकन सम्मेलन के समापन में लिंकन ने एक भाषण दिया। इसमें देश के सम्मुख प्रस्तुत प्रश्नों का इतनी स्पष्टता से, ग्रौर तत्कालीन ग्रिष्कांश राजनीतिक नेतामों की तुलना में इतनी निर्भीकता से, विवेचन किया कि सारे राष्ट्र में पहली बार उनका नाम सर्वपरिचित हो गया। उनके भाषण के प्रारम्भिक ग्रंशों ने सचमुच ही सारे राष्ट्र को भक्भोर दिया।

न्नगर हम पहले यह समभ लें कि हम कहाँ हैं श्रीर किधर जा रहे हैं तो यह ज्यादा श्रच्छी तरह से तय कर सकते हैं कि क्या करना है श्रीर कैसे करना है।

दासता ग्रांदोलन को समाप्त करने के संकल्प ग्रीर विश्वास से जो नीति निर्धारित की गयी थी उसका ग्रब पाँचवाँ साल बीतने को है।

उस नीति का श्रनुसरए। करने से वह श्रान्दोलन न केवल समाप्त ही हुश्रा है बल्कि निरन्तर वृद्धि करता गया है। मेरे विचार में वह उस समय तक नहीं समाप्त होगा जब तक कि एक चरम संकट श्राकर गुजर न जाएगा।

"जिस घर में फूट पड़ी हो वह टिक नहीं सकता।"

मेरा विश्वास है कि यह सरकार, स्थायी रूप से श्राधी दास श्रौर श्राधी स्वतन्त्र रहकर ठहर नहीं सकती।

मैं यह नहीं कहता कि संघ विघटित हो जाएगा—मैं यह नहीं कहता कि घर मिट जाएगा—पर मैं यह ग्रवश्य कहता है कि उसमें फूट नहीं रहने पायेगी।

वह समस्त एक हो जाएगा, या यह या वह ।

या तो दास-प्रथा के विरोधी उसका प्रसार रोक देंगे ग्रीर उमे ऐसा कर देंगे कि जनता को कालान्तर में उसके सम्पूर्ण नाश का भरोसा हो जाएगा। या उसके समर्थक उसको ग्रीर बढ़ायेंगे यहां तक कि वह पुराने ग्रीर नए, उत्तर ग्रीर दक्षिग, सभी राज्यों में समान रूप में वैध हो जाएगी।

### दासप्रथा-विषयक विचारों की व्याख्या

'घर की फूट' वाले भाषए। से जहां एक ग्रोर बिजली का सा ग्रसर हुग्रा वहां दूसरी ग्रोर लिंकन पर चारों तरफ से, ग्रौर लासकर पुराने प्रतिद्वन्द्वी सेनेटर इगलस की तरफ से, निन्दा की बौछार पड़ने लगी। उसी वर्ष जुलाई में शिकागों में भाषए। करते हुए लिंकन को ग्रपने विचारों की व्याख्या करने का ग्रवसर मिला।

"'प्रथमतः मैं इससे ग्रनिभज्ञ नहीं हूँ कि यह सरकार बयासी साल से ग्राधी दास ग्राधी स्वतन्त्र चली ग्रा रही है। वह मैं जानता हूँ। मुभे देश के इतिहास से काम लायक जानकारी है, श्रीर मैं जानता हूँ कि यह सरकार बयासी साल से ग्राधी दास ग्रीर ग्राधी स्वतन्त्र चली ग्रा रही है। मैं समभता हूँ, श्रीद मेरे कहने का यही ग्राभिप्राय था, मैं समभता हूँ कि उसके चले ग्राने का कारण यह है कि तमाम वक्त, यानी नेग्रास्का विधेयक के रक्खे जाने तक, जनता को बराबर यह विश्वास बना रहा कि दासता की प्रथा ग्रन्ततोगत्वा बिल्कुल मिट जाने वाली होने को है। इस बयासी वर्ष की ग्रवधि में हमें जो सन्तोष रहा, उसका यही कारण था—कम से कम मैं तो यही समभता हूँ। मेरा ख्याल है कि मुभे दास-प्रथा से,

#### प्रवाहम लिंकन की वाएगी

हमेशा उतनी ही घृगा रही है जितनी किसी भी उन्मूलनवादी को रही है । मैं पुरानी चाल का 'ब्हिग' रहा हूं । मैंने दास-प्रथा को हमेशा कुत्सित समका है यद्यपि नेब्रास्का विधेयक के रखे जाने से जो नया दौर शुरू हुआ है उसके पहले तक मैं उसके बारे में चुप रहा हूँ । मुक्ते बराबर विश्वास रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति दास-प्रथा के विरुद्ध है और वह अन्ततः समाप्त होने जा रही है । इस राष्ट्र की विशाल जनता इसी विश्वास में जीती रही है कि दास-प्रथा अन्ततः समाप्त होने जा रही है । और उसे ऐसा विश्वास करने का कारण रहा है ।

संविधान की स्वीकृति, श्रौर उसका परवर्ती इतिहास जनता के इस विश्वास का कारण रहा। संविधान के रचियताश्रों को भी वही विश्वास था। उन पूर्वजों ने संविधान स्वीकृत करते हुए क्यों यह घोषणा की थी कि नए प्रदेश में जहां श्रभी दास-प्रथा नहीं है वहां भिविष्य में भी वह न जाये? क्यों घोषणा की थी कि श्रफीकी दास-व्यापार, जिसके माध्यम से दास यहाँ श्राते हैं, २० वर्ष के भीतर कांग्रेस द्वारा समाप्त कर दिया जा सकता है? क्यों ये सब कातून बने थे? मैं ऐसे श्रीर भी कातून गिना सकता हूँ, पर इतने ही काफी हैं। यदि इनसे यह स्पष्ट निर्देश नहीं होता कि संविधान के रचियता दास-प्रथा का श्रन्ततः विनाश चाहते थे. तो श्रीर क्या होता है? श्रीर श्राज जब मैं यह कहता हूँ, जैसा कि मैंने उस भाषण में कहा था जिसे जज डगलस ने उद्धृत किया है, जब मैं कहता हूँ कि दास-प्रथा के विरोधी उसका श्रीर विस्तार रोकेंगे श्रीर ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जनता को उसके श्रन्ततः विनाश होने का विश्वास हो जाय, तो मेरा श्राशय यही है कि वे उसे वही स्थान दे देंगे जो कि इस शासन के संस्थापकों ने मूलतः उसे दिया था ..

# दास-प्रथा पर: एक प्रसिद्ध अधृरा लेख

लिंकन बहुधा भ्रपने विचार कागज पर टांक दिया करते थे भ्रौर इनमें से बहुत से भ्रंश सुरक्षित रखे गये हैं। इनमें से जो सब से भ्रधिक उद्धृत किया गया है सम्भवत: भ्रगस्त १८४६ में लिखा गया था:

जैसे मैं दास होना स्वीकार नहीं कर सकता वैसे ही मैं दास-स्वामी होना भी स्वीकार नहीं कर सकता। लोकतन्त्र की मेरी यही धारगा है। इससे भिन्न जो कुछ है, वह जिस सीमा तक भिन्न है उस सीमा तक लोकतन्त्र नहीं है।

धः लिकन

# स्वाधीनता का तत्व

सितम्बर १८४८ में लिंकन ने एडवर्डस्विल, (इलिनाय) में एक भाषए दिया था। उस भाषए के कुछ श्रंश ही सुरक्षित हैं, परन्तु उनमें से एक लिंकन की वाग्मिता का प्रमारण है।

तो ग्रब जबिक...ग्रापने नीग्रो को मानव के दर्जे से उतार दिया है: जब ग्रापने उसे नीचे गिरा दिया है और उसके लिए कोई चारा नहीं रहने दिया है सिवाय इसके कि वह ढोर-इंगर की तरह जिन्दगी बसर करे; जब ग्रापने उसकी ग्रात्मा को कचल दिया है ग्रीर जब उसे ऐसी स्थिति में रख दिया है कि जहाँ श्रभिशष्त श्रात्मा पर छायी रहने वाली श्रन्धियारी में भाशा की किरगों लोप हो जाती हैं; क्या श्राप श्राश्वस्त हैं कि जिस प्रेत को श्रापन जगाया है वह पलट कर ग्राप ही को ग्रपना शिकार नहीं बनायेगा ? हमारी ग्रपनी स्वाधीनता ग्रीर स्वतन्त्रता की भित्ति क्या है ? किलेबन्दियाँ नहीं, हमारे हलचल-भरे समूद्र-तट नहीं, हमारे यद्भपोतों की तोपें नहीं, हमारी शुरवीर और अनुशासित सेना की प्रहार-शक्ति भी नहीं ! हमारे सन्दर देश में फिर से अत्याचार का शासन न हो, इस आशा का आधार ये नहीं हैं। ये सभी हमारी अपनी स्वाधीनता पर श्राक्रमण के काम में भी लायी जा सकती हैं. ग्रीर इनसे हमारी संघर्ष की शक्ति न घटती है न बढ़ती है। हमारा बल स्वाधीनता के प्रति उम ग्रनुराग में है जो परमात्मा ने हमारे हृदय में रोपा है । हमारी रक्षा उस भावना की रक्षा में है. जो सर्वत्र सब देशों में स्वाधीनता को मानव-मात्र का दाय मानकर चलती है। उस भावना को ग्रापने नष्ट किया नहीं कि ग्रपने दरवाजे पर ग्रत्याचार का बीज बो दिया। दासता की जंजीरें देखने का आदी होने का मतलब है स्वयं अपने हाथ-पैरों को उन्हें पहनने के लिए तैयार करना ! ग्रपने भाइयों के ग्रधिकारों को कुचलने के श्रभ्यस्त होने में श्राप श्रपनी निजी स्वतन्त्रता की भावना खो देते हैं श्रौर तब कोई भी चत्र ऋत्याचारी उदित होकर ग्रापको ग्रपना दाम बना मकता है

# दासता-समर्थक धर्म-दर्शन

लिंकन दास-प्रथा के विषय में १८५८ में गम्भीर चिन्तन कर रहे थे, जैसा कि उनके एक ग्रीर विचार-खण्ड से सिद्ध है, जो सम्भवतः उस वर्ष सितम्बर में लिखा गया था।

#### प्रवाहम लिकन की बाएरी

ग्रगर मैं यह मान भी लूँ कि प्राकृतिक शक्तियों में नीग्रो श्वेत लोगों से घट कर हैं तो क्या यह त्याय का बिल्कुल उल्टा नहीं है कि नीग्रो लोगों से श्वेत लोग वह थोड़ी बहुत शक्ति भी छीन लें जो प्रकृति ने उन्हें दी है ? 'जो जरूरतमन्द है उसे दो,' यह दान का मसीही सिद्धान्त है। किन्तु 'जो जरूरतमन्द है उससे ले लो' यह दासता का सूत्र है।

दास-प्रथा का समर्थन करने वाले धर्म-दर्शन का मार यह मालूम होता है: 'दास-प्रथा सबके लिए उचित नहीं है, न वह सबके लिए ग्रनुचित ही है। कुछ लोगों का दास होना ही श्रेयस्कर है; ग्रौर इन लोगों के सम्बन्ध में यह ईश्वर की इच्छा है कि वे दास बने रहें।'

यह ठीक है कि ईश्वर की इच्छा का कोई विरोध नहीं कर मकता। पर फिर भी ईश्वर की इच्छा पहचानने में और विशेष मामलों में उस पर अमल करने में कुछ कठिनाई अवश्य होती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि रेवरेड डा० राम के यहाँ एक सैम्बो नामक दास है। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर की इच्छा क्या है? सैम्बो दास रहे या मुक्त कर दिया जाय? ईश्वर स्वयं इस प्रश्न का सुनाई पड़ने वाला कोई उत्तर नहीं देते। और ईश्वर की वाणी बाइबिल भी कोई उत्तर नहीं देती या जो देती भी है वह ऐसा है कि उसके अर्थ पर बहम हो सकती है। इस मामले में सैम्बो की राय जानने का ख्याल किसी को नहीं आता। इसलिए अन्त में तय होता है कि प्रश्न का निर्णय डा० रास करेंगे। और वह छांह में बैठकर, हाथों पर दस्ताने चढ़ाकर, उस रोटी से पलते हुए जो सैम्बो तपती हुई धूप में कमा रहा है, उस प्रश्न पर विचार करते हैं। यदि उन्होंने यह निर्णय किया कि ईश्वर सैम्बो को दास ही बनाये रखना चाहता है तो उनकी अपनी सुखमय स्थित बनी रहती है। किन्तु यदि उन्होंने यह निर्णय किया कि दश्वर सैम्बो को दास ही बनाये रखना चाहता है तो उनकी अपनी रोटी कमाने के लिए खुद जुटना पड़ेगा। तो वया डा० रास उस निर्मल निष्पक्षता से परिचालित हो सकते हैं, जो कि सत्य के निर्णय के लिए सदैव ग्रुभ मानी गयी है?

किन्तु कुछ लोगों के लिए दास होना ही श्रेयस्कर है !!! ग्रच्छी चीज के नाते दासता कुछ ग्रद्भुत जान पड़ती है —स्योंकि वह एक मात्र ऐसी ग्रच्छी चीज है जिसे कोई व्यक्ति ग्रपने लिए नहीं चाहता !

वाह ! भेड़िया मेमनों को खाये — इसलिए नहीं कि इससे उसके पेट को श्राराम मिलता है बल्कि इसलिए कि मेमनों को श्राराम मिलता है !!!

# राष्ट्रपतित्व के विषय में : एक पत्र

यद्यपि लिंकन अमेरिकी सेनेट में डगलस की सीट के लिए सन् १८४८ में खड़े होकर चुनाव हार चुके थे, तथापि डगलस से उनके विवादों और उनके अन्य

सार्वजनिक भाषाणों ने उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ा दी थी कि उनका नाम राष्ट्रपति-पद के उम्मीदवारों में लिया जाने लगा। ग्रपने पुराने समर्थकों में से एक को उन्होंने एक पत्र लिखा जो कि उनकी विनयशीलता का नमूना है।

स्प्रिंगफील्ड, १६ अप्रैल, १८५६

श्री टी. जे. पिकेट, प्रिय महोदय,

श्रापका १३ तारीख का पत्र श्रभी मिला। मेरा श्रागे का कार्यक्रम ऐसा है कि मैं भाषण देने या कोई श्रौर काम करने के लिए बहुत जल्दी रॉक श्राइलैंण्ड नहीं जा सकता।

श्रौर जो दूसरी बात श्रापने स्नेहपूर्वक लिखी है उसके बारे में मुक्ते साफ-साफ कहना पड़ता है कि मैं श्रपने को राष्ट्रपति-पद के योग्य नहीं पाता । यह जानकर कि कुछ पक्षपाती मित्रों ने उस पद के लिए मेरा स्मरए किया है, मुक्ते गर्व श्रौर सन्तोष श्रवश्य होता है, पर सच बात यह है कि मैं इसे श्रपने पक्ष के हित में ठीक समभता हूँ कि ऐसा कोई भी संगठित प्रयास न किया जाय जैसा कि श्राप चाहते हैं।

कृपया इसे गोपनीय मानें।

ग्रापका मित्र, ग्र**ं लिकन** 

# कृषि के विषय में

यद्यपि दास-प्रथा का प्रश्न उस काल का बुर्दान्त प्रश्न था, लिंकन ग्रनेक ग्रन्य विषयों पर भी गम्भीर जिन्तन किया करते थे। धरती के पुत्र श्रौर सीमान्त के विकास के समर्थक होने के कारएा उन्हें खेती की उन्नित में विशेष रुजिण्यी। (कुख वर्ष बाद उन्हीं के राष्ट्रपतित्व में पहली बार सरकारी कृषि विभाग की स्थापना हुई जिसने कालान्तर में ग्रमेरिकी कृषि मन्त्रालय का रूप पाया।) सितम्बर १८४६

#### प्रवाहम लिंकन की बाएी

में लिंकन ने मैडिसन, (विस्कांसिन) में, विस्कांसिन राज्य कृषि सभा का वार्षिक भाषण दिया। उनके भाषण के यहाँ उद्धृत ग्रंशों से यह प्रकट होता है कि कृषि विद्या में नियमित पाठशालाएँ ग्रारम्भ होने के वर्षों पहले उन्होंने कृषि-शिक्षा की सम्भावनाग्रों को देख लिया था।

... खेती को छोड़कर ऐसा कोई काम नहीं है, जो मनुष्य की मेहनत श्रीर श्रकल दोनों की मदद से, पैसा श्रीर सन्तोप दोनों चीजें प्राप्त करने का उतना श्रधिक श्रवसर दे सके। मेरी निगाह में इससे ज्यादा खुशी किसी श्रीर बात से नहीं हो सकती कि कोई ऐसी चीज खोज निकाली जाय जो नयी भी हो श्रीर कीमती भी हो—श्रीर ऐसी ही चीज की खोज रहे तो मेहनत में मजा श्राता है। श्रीर देखिए कि खेती में इस तरह की खोज के कितने ज्यादा श्रीर कितने विविध मौके हैं! पाठशाला में या स्कूल में जो श्रादमी पढ़ चुका है उसको तो खेती में जरूर ही बे-हिमाब फायदा श्रीर मजा मिलेगा। घाम का एक-एक तिनका समभने की चीज है. श्रीर जहां एक पैदा होता है वहां दो पैदा करना फायदा भी है श्रीर मजा भी है। श्रीर सिर्फ घास ही नहीं, बल्कि मिट्टी, बीज श्रीर मौमम; बाढ़ें, नालियाँ श्रीर मेहें; सिचाई निकासी श्रीर श्रनावृष्टि; जुताई, गुड़ाई श्रीर पटाई; कटाई, कढ़ाई श्रीर श्रोसाई, फसलों का बचाव, फरालों के कीड़े, फमलों की बीमारियाँ श्रीर उनके इलाज श्रीर बचाव के तरीके; श्रीजार श्रीर मणीनें, उनकी श्रच्छाइयाँ, बुराइयाँ श्रीर उनके सुधारने के तरीके; सुधर, घोड़े श्रीर गाय-भैस; भेड़ें, बकरियाँ श्रीर मुगियाँ; पेड़, भाड़ियाँ, फल श्रीर फूल; इस तरह की हजार चीजें हैं जिनको कि समभने बैठो तो हरेकं की श्रपनी एक दुनिया दिखाई देती है।

इन सब में किताबों की मदद ली जा सकती है। किसी में पढ़ने का शौक श्रौर योग्यता हो तो उसे मालूम हो सकता है कि श्रौरों ने क्या खोज रखा है। जो सवाल हल किए जा चुके हैं उनको समझने की यह एक कुझी है। श्रौर इतना ही नहीं, जो सवाल हल नहीं हो सके हैं यह उनको भी हल करने का शौक पैदा करती है श्रौर उसमें मदद भी देती है। विज्ञान के मौलिक नियम हम जानते हो हैं श्रौर उनसे बहुत काम ले सकते हैं। वनस्पति-विज्ञान का थोड़ा ज्ञान हो तो वनस्पति के सम्बन्ध में—फमलों, के भामले में मदद मिल सकती है; रसायन-शास्त्र की जानकारी हो तो मिट्टी के विक्लपण में, खादों की तैयारी श्रौर इस्तेमाल में, श्रौर अनिगत श्रौर मामलों में मदद मिल सकती है। यन्त्र-सम्बन्धी विज्ञान तो हर क्षेत्र में बहुत काम श्राता है मगर श्रौजारों श्रौर मशीनों के मामले में खास तौर से काम श्रायेगा।

यह भी समभ में श्राता है कि शिक्षा — श्रनुशासित चिन्तन — को खेती के साथ या किसी और तरह की मेहनत के साथ पक्के काम के श्राधार पर ही जोड़ा जा सकता है। यानी लापरवाही से, बेमन से किया हुआ काम, या श्रवूरे काम में इस तरह के जोड़ की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती। श्रीर यह भी बात है कि पक्का काम किया जाय तो थोड़ी-सी जमीन भी काफी साबित हो जाती है। इसके श्रलावा एक बात यह भी है कि श्रगर दुनिया को श्रामे चलकर लड़ाई की तरफ से हटकर शान्ति की तरफ ज्यादा ध्यान देना है तो उसमें ऐसा ही होना जरूरी है। श्राबादी तेजी से बढ़ेगी, पहले से ज्यादा तेजी से; श्रीर वह वक्त दूर नहीं जब सब कलाश्रों में मूल्यवान कला कम से कम जमीन से निर्वाह कर सकने की कला मानी जायेगी। जिम समाज का एक-एक श्रादमी यह कला सीखे हुए है, वह किसी भी तरह के दमन का शिकार कभी नहीं हो सकता। ऐसा समाज राजाश्रों, महाजनों श्रीर जमींदारों सबसे मुक्त रहकर चलेगा....

#### एक आतम-कथा

जब राष्ट्रपति-पद के भावी उम्मीदवार के रूप में लिंकन जनता में प्रसिद्ध होने लगे तो उनकी जीवनी के तथ्य जानना चाहने वालों की फरमाइशें उनके पास ग्राने लगीं। ग्रपने एक मित्र के ग्रनुरोध पर उन्होंने ग्रपने जीवन का सारांश बड़ी खुबी से बहुत कम शब्दों में लिखा।

मैं कैंटकी की हार्डिन काउण्टी में १२ फरवरी १८०६ को पैदा हुआ था। मेरे माता श्रीर पिता दोनों वर्जिनिया में साधारए परिवारों में उत्पन्न हुए थे। मेरी मां जो कि मेरे दसवें वर्ष में गुजर गयी, हैंक्स नामक परिवार की थीं जिसके कुछ व्यक्ति इस समय एडम्स में और कुछ मेकन काउण्टी (इलिनाय) में रहते हैं। मेरे बाबा अब्राहम लिंकन वर्जिनिया की रार्कियम काउण्टी से १७८१ या '८२ में कैंटकी चले आये थे श्रीर वहाँ साल या दो साल बाद इन्डियनों के हाथों, लड़ाई में नहीं धोखे से जंगल में खेत बनाते हुए मारे गए थे। उनके पूर्वज, जो कि क्वेकर थे, पैंसिलवेनिया के बक्स जिले से वर्जिनिया गये थे। उन्हीं की

#### धब्राहम लिंकन की बाएगी

नामराशि एक परिवार न्यू इंगलैंड में था, परन्तु उन दोनों में खोज करने पर नामों के ग्रितिरिक्त ग्रौर कोई समानता नहीं मिली; एनोक, लेवी, मोर्डेकाइ, सालोमन, ग्रजाहम ग्रौर इसी प्रकार के नाम दोनों में मिले।

श्रपने पिता की मृत्यु के समय मेरे पिता केवल छः वर्ष के थे श्रौर उनका बचपन बगैर किसी तरह की शिक्षा के बीता। जब मैं द साल का था तो वह कैंटकी से वहाँ चले श्राएं जो श्रव स्पैन्सर काउण्टी (इंडियाना) कहा जाता है। जब हम लोग श्रपने नये घर में श्राये तो इंडियाना राज्य संघ में शामिल ही हुश्रा था। वह प्रदेश जंगली था, उसमें भालू श्रौर श्रन्य जंगली जानवर भरे पड़े थे। वहीं मैं बड़ा हुश्रा। स्कूल के नाम पर कुछ पाठशालाएं थीं श्रवश्य, परन्तु वहाँ का कोई श्रघ्यापक पढ़ने, लिखने, श्रौर जोड़-बाकी करने से श्रिधक न जानता था। श्रगर पास-पड़ौस में कोई ऐसा श्रादमी हुश्रा जिसके बारे में यह ख्याल हो कि वह लैंटिन जानता है तो उसे चमत्कारी पुरुष समझा जाता था। वहाँ शिक्षा प्राप्त करने की कोई प्रेरणा रत्ती भर नहीं थी। स्पष्ट है कि जब मैं बड़ा हुश्रा तो मैं कुछ बहुत शिक्षत न या। तो भी जैसे भी रहा हो मुभे पढ़ना, लिखना श्रौर जोड़-बाकी करना श्राता था। तब से श्राज तक मैं स्कूल में नहीं पढ़ा। श्रपनी उस समय की विद्या में मैंने जो कुछ थोड़ी-बहुत वृद्धि की है वह समय-समय पर श्रावश्यकता से बाध्य होकर सीख-सीख कर की है।

मुक्ते खेती का काम सिखाया गया था और वह मैं २२ वर्ष की उम्र तक करता रहा। २१ वर्ष की उम्र में मैं इलिनाय ग्राया ग्रौर मेकन काउण्टी में एक वर्ष रहा। उसके बाद मैं न्युसलेम चला गया (जो कि उस वक्त सैंगामन में था ग्रौर ग्रब मेनार्ड काउण्टी में है) । वहाँ मैं एक दकान में एक तरह के क्लर्क की हैसीयत से साल भर रहा । इस वक्त 'ब्लैकहाक' युद्ध छिड गया और मैं स्वयं-सेवी दल का नायक चुना गया - सफलता की इससे ग्रधिक प्रसन्तता मुभ्ते स्राज तक नहीं हुई। युद्ध से लौटने पर मेरी पद-वृद्धि हुई, उस वर्ष (१८३२) में विधान-सभा के चनाव में खडा हुआ और हारा--जनता के हाथों मेरी एकमात्र हार थी । इसके बाद के चनाव में, ग्रौर ग्रनन्तर तीन द्वि-वार्षिक चनावों में, बराबर सफलता होती रही। उसके बाद मैं खड़ा नहीं हम्रा। विधान-सभा की सदस्यता के इस दौर में मैंने कानून का अध्ययन किया और वकालत करने स्प्रिंगफील्ड चला गया। सन् १८४६ में मैं एक बार कांग्रेस की प्रतिनिधि-सभा का सदस्य चना गया। दुबारा चनाव में नहीं खड़ा हम्रा। १८४६ से '५४ तक जम करके वकालत की । राजनीति में हमेशा 'ह्विग' रहते हुए श्रीर श्राम तौर से चुनावों में 'ह्विग' पार्टी की श्रोर से खंडे होते हुए, जनता को जब-तब सम्बोधन करते हए - राजनीति में मेरी दिलचस्पी घट चली थी कि मिसूरी-समभौते का खण्डन होने के कारण मैं फिर सजग हो गया। ग्रनन्तर मैंने जो कुछ किया है वह भ्रापके सामने है।

यदि मेरे रूप-रंग का भी ब्यौरा जरूरी हो तो कहा जा सकता है कि मैं ६ फुट ग्रौर लगभग ४ इक्क लम्बा हूँ, इकहरे बदन का हूँ, मेरा ग्रौसत वजन १८० पींड है। रंग गहरा है, बाल मोटे भीर काले हैं, भ्रांखें भूरी हैं । भीर कोई शिनास्त का निशान याद नहीं भ्राता।

# शासन का दर्शन

लिंकन ने शासन-वर्शन के विषय में, विशेषतया ग्रमेरिकी परिस्थिति के सन्दर्भ में, बहुत चिन्तन किया था। इस ग्रंश में, जो सम्भवतः १८६० में लिखा गया था, उन्होंने ग्रपने कुछ विचार व्यक्त किये हैं।

यह सब कोई श्राकिस्मिक घटना नहीं है। इसका एक कारएा रहा। संविधान के श्रीर संघ के बिना हस सफल नहीं हो सकते थे; परन्तु ये ही हमारी समृद्धि के मूल कारएा नहीं हैं। इनके भी पीछे कुछ है जो कि मानव-हृदय से घनिष्ठतर रूप से सम्बद्ध है। वह कुछ, 'सभी की स्वाधीनता' का सिद्धान्त है—वह सिद्धान्त जो सबके लिए मार्ग प्रशस्त करता है, सबको श्राशा देता है—श्रीर परिएगामतः श्राविष्कार श्रीर उद्योग की प्रेरएग देता है।

उस सिद्धान्त का हमारे स्वातन्त्र्य के घोषगा-पत्र में ग्रिभिव्यक्त होना शुभ ग्रीर सुन्दर रहा। इसे लेकर ग्रीर इसके बिना भी हम ग्रेट बिटेन से ग्रंपनी स्वतन्त्रता की घोषगा कर सकते थे, परन्तु उसके बिना मेरे विचार से हम ग्रंपनी स्वाधीन सरकार नहीं बना सकते थे ग्रीर ग्रन्तर समृद्ध नहीं हो सकते थे। कोई पराधीन जाति केवल नए मालिक की ग्राशा से इस प्रकार संघर्ष ग्रीर इतना सहन नहीं कर सकती जितना हमारे पूर्वजों ने किया; वह किसी ग्रीर ऊँची चीज का ग्राश्वासन चाहती है।

इस सिद्धान्त पर उस समय बल देना वह 'उचित शब्द' था जो हमारे लिए मानो सोने का फल सिद्ध हुन्ना। संघ ग्रीर संविधान मानो चांदी का चित्र था जो उस फल के ग्रास-पास रच दिया गया। यह चित्र फल को छिपाने या नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे श्रलंकृत ग्रीर सुरक्षित करने के लिए बनाया गया। फल चित्र के लिए नहीं बल्कि चित्र फल के लिए बनाया गया।

इस लिए हम ऐसे कर्म करें कि न तो फल, न ही चित्र कभी घुँधला हो या नध्ट हो जाये।

हम ऐसा कर्म कर सकें, इसके लिए हमें उन बातों को सोचना ग्रौर समझना है जिनसे खतरा हो सकता है।

## कूपर संस्थान का भाषण

यद्यपि लिंकन का नाम इतिहास में 'महान मुक्तिवाता' के रूप में चला म्राता है—
जिसने कि वासों को मुक्त किया मौर भ्रमेरिका से वासता जैसी कुप्रथा को उलाड़
फैंका—उन्होंने गृह-युद्ध के पूर्ववर्ती विनों में भ्रपना लक्ष्य सरकारी म्रावेश द्वारा
वास-प्रथा तुरन्त समाप्त करना नहीं बल्कि सामाजिक चेतना के द्वारा वास-प्रथा
को क्रमशः विनष्ट करना बनाया था । म्राशा थी कि वासता-समर्थक
राज्य इस कार्यनीति को मान लेंगे, भले ही बेमन से मानें, और संघ की रक्षा हो
सकेगी । तथापि, वास-प्रथा के नैतिक पक्ष पर उन्होंने जो कहा वह सारे देश में
गूंजा और मुनाई पड़ा । विशेष रूप से उनके एक भाषण ने दूर-दूर तक लोगों
को जागृत किया—यह भाषण कूपर संस्थान में रिपब्लिकनों की एक सभा में
विया गया था । इसका मन्तिम मंश इस प्रकार है:

थिद दास-प्रथा उचित है तो उसके विरोधी सभी शब्द, कानून, नियम ग्रीर संविधान स्वतः गलत हैं ग्रीर उन्हें मिटाकर बहा देना चाहिए। यदि दास-प्रथा उचित है तो सच्चाई की बात यह है कि हम उसकी देश-व्यापकता या विश्व व्यापकता का विरोध नहीं कर सकते। यदि यह अनुचित है तो सच्चाई की बात यह है कि दूसरे लोग उसके विस्तार पर ग्रीर उसके विकास पर जोर नहीं दे सकते। वे जो कुछ माँगते हैं वह हम तुरन्त दे सकते, यदि हम मानते कि दाम-प्रथा उचित है; जो कुछ हम माँगते हैं वे भी उसे उतनी ही शीघ्र दे सकते यदि वे यह समभते कि दाम-प्रथा अनुचित है। उनका उसे उचित मानना ग्रीर हमारा उसे अनुचित मानना ही वह समस्या है जिस पर सारा विवाद खड़ा हुग्ना है। वे उसे उचित मानते हैं इसलिए उसकी पूर्ण स्वीकृति चाहने का दोष उन पर नहीं लगाया जा सकता; लेकिन हम उसे अनुचित मानते हैं इसलिए क्या हम उनके ग्रागे भुक सकते हैं ? क्या हम उनके मत से सहमत हो सकते हैं ग्रीर ग्रपने मत के विरुद्ध जा सकते हैं ? ग्रपनी नैतिक, सामाजिक ग्रीर राजनीतिक जिम्मेदारियों को देखते हुए क्या हम ऐसा कोई काम कर सकते हैं ?

दास-प्रथा को अनुचित मानते हुए भी हम उसे जहाँ वह है वहाँ बने रहने दे सकते, हैं, क्योंकि देश में उसकी मौजूदगी हमें इसके लिए बाध्त करती है। परन्तु क्या हम यह जानते हुए कि उसके विरुद्ध मत देने से वह रुक मकती है, उसे राष्ट्रीय प्रदेशों में फैलने, श्रौर यहाँ स्वाधीन राज्यों में श्राकर हमें ग्रस लेने दे सकते हैं ? यदि हमारी कर्तव्य-भावना हमें ऐसा करने से रोकती है तो श्राइए, हम निर्भय होकर सार्थक रूप से उस कर्तव्य-भावना का पालन करें। हम उस हेतुवाद के फेर में न पड़ें जो कि इतने परिश्रम से हमारे ऊपर लादा जा रहा है— जैसे कि यह युक्ति कि हमें उचित श्रौर अनुचित के बीच कोई मार्ग निकालना चाहिए। यह प्रयत्न ऐसा श्रादमी ढूँ ढने के बराबर होगा जो न मृत हो न जीवित हो! या यह युक्ति कि — 'हमसे क्या मतलब ?' जब कि इस प्रश्न से सभी ईमानदार श्रादिगयों को मतलब है। या कि संघ की एकता के नाम पर संघ के ईमानदार समर्थकों को संघ-विरोधियों के सम्मुख भुकने को कहना, यानी ईश्वरीय नियम को उलट कर पापी को नहीं बिल्क धर्मातमा को पश्चाताप करने को कहना जैसे— कि वाशिगटन के नाम की दुहाई जिसमें लोगों से वाशिगटन के कहे का उल्टा कहने को श्रौर वाशिगटन के किये का उल्टा करने को कहा जाता है।

श्रीर न हम भूठे श्रभियोगों के डर से श्रपने पथ से विचलित हों, न इस भय से भीत हों कि सरकार को क्षति पहुँचेगी या हमें कारागार में जाना पड़ेगा; हमें श्रास्था रहे कि सत्य में ही शक्ति है श्रीर इस श्रास्था से हम जो श्रपना कर्त्तव्य समभते हैं उसे करने का श्रन्त तक साहस रखें।





३. राष्ट्रपतित्व-काल



यह मजाहम लिंकन के मन्त्रिमण्डल की उस बैठक का कल्पित चित्र है जो वार्तिगटन के माइगेट हाउस में उस घोषणा का मसविदा सुनने के लिए बुलाई गई जो थी मनन्तर 'दास-मुक्ति की घोषणा' के नाम से प्रसिद्ध हुई।

# नामज़दगी की स्वीकृति

मई १८६० में शिकागो (इलिनाय) में राष्ट्रीय रिपब्लिकन सम्मेलन ने राष्ट्रपति पद के लिए लिंकन को नामजद किया। अविकार-भाव से उन्होंने नामज़द होना स्वीकार कर लिया।

स्प्रिंगफील्ड, (इलिनाय) २३ मई, १८६०

माननीय श्री जार्ज ऐशमन, राष्ट्रीय रिपब्लिकन सम्मेलन के सभापति

महोदय,

सम्मेलन ने ग्रापके सभापितत्व में मेरी जो नामजदगी की है ग्रीर जिसकी विधिवत् सूचना मुक्ते सम्मेलन की एतदर्थ नियुक्त समिति के रूप में ग्रापने एवं ग्रन्य सज्जनों ने ग्रपने हस्ताक्षर से दी है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ।

श्रापके पत्र से संलग्न, सिद्धान्तों एवं श्रादशों की घोषगा से मैं सहमत हूँ, भीर मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उसकी किसी रूप में भी श्रवज्ञा न करूँ।

सम्मेलन में प्रतिनिधित्व पाये हुए सब लोगों के विचारों और मनोभावों का; सब राज्यों, प्रदेशों श्रौर जातियों के ग्रधिकारों का; संविधान की ग्रखंडता का ग्रौर सब की ग्रमर एकता, मित्रता श्रौर समृद्धिका स्मरण करते हुए मैं परमात्मा से शक्ति मांगता हूँ श्रौर सम्मेलन के घोषित सिद्धान्तों के व्यवहार में योग देने का ग्रवसर पाकर कृतार्थ होता हूँ।

भ्रापका भ्रनुगृहीत मित्र भ्रीर सहनागरिक,

### विदा-भाषण: स्प्रिंगफील्ड

फरवरी १८६१ में लिंकन स्प्रिंगफील्ड (इलिनाय) का घर छोड़कर वाशिगटन में राष्ट्रपतित्व का कार्यभार संभालने चले गये। सहनागरिकों से विदा लेते समय उन्होंने जो शब्द कहे थे उनकी मार्मिकता यह सोच कर और बढ़ जाती है कि भविष्य में क्या होने वाला था—गृहयुद्ध और हत्या !

मेरे मित्रो.

श्रापसे विदा लेते हुए मुभे जो दुःख हो रहा है वह मेरा हृदय ही जानता है। मैं जो कुछ हूँ, इस स्थान की श्रीर इस स्थान के निवासियों की बदौलत हूँ। यहाँ मैंने एक चौथाई सदी गुजारी है श्रीर जवानी में बुढ़ापे में श्राया हूँ। मेरे बच्चे यहीं पैदा हुए श्रीर एक यहीं की मिट्टी में दफन हैं। मैं जाता हूँ, श्रीर नहीं जानता कि कब या क्योंकर लौटूँगा। मुभ पर बड़ी जिम्मेदारी है इतनी जितनी कि वाशिंगटन पर भी नहीं थी। जिस ईव्वरीय मत्ता ने उसकी मदद की थी, उसकी मदद के बिना मैं सफल नहीं हो सकता। उसकी मदद हो तो मैं निष्फल न होऊँगा। वह जो सर्वत्र है, जो मेरे संग जा रहा है श्रीर श्रापके संग यहाँ रह रहा है, उसमें श्रास्था रखकर हम ग्राव्वस्त हों कि जो कुछ होगा भला होगा। उसकी शरगा में श्रापको दे कर, जैसे कि, मुभे श्राशा है श्राप मुभे दे रहे हैं, मैं स्नेहाई मन से श्रापसे विदा लेता हूँ।

#### स्वतन्त्रता-भवन का भाषण

लिंकन के चुनाव से कुपित ग्रौर ग्रातंकित होकर दासता-पोषक राज्य, उनके सिग्रंगफील्ड से जाने के पहले ही, संघ से विच्छित्न होने की घोषएगा करने लगे थे। इस चिन्ताजनक परिस्थिति के प्रति, लिंकन ने ग्रपने विचार वार्शिगटन जाते हुए फिलेडेल्फिया के उसी स्वातन्त्रता-भवन में प्रकट किये जिसमें ग्रनेक वर्ष पूर्व स्वातन्त्र्य घोषएगा पर हस्ताक्षर किये गये थे।

यह जानकर कि मैं यहाँ उस स्थल पर खड़ा है जहाँ एक समय हमारी वर्तमान जीवन-पद्धति को जन्म देने वाली देशभिक्त, बृद्धि श्रीर सिद्धान्त निष्ठा के नेताश्रों का समन्वय हम्रा था, मेरा हृदय भर म्राता है । म्रापने स्नेहवश मुभे यह म्रादेश दिया है कि देश की वर्तमान ग्रस्थिरता में स्थिरता लाना मेरा काम है। उत्तर में मैं यही कह सकता हूँ कि जो भी मेरी राजनीतिक भावनाएँ हैं, वे, जहाँ तक मुक्त से बन पड़ा है, मैंने उन्हीं भावनाम्रों से ली हैं जो इस भवन में उपजी ग्रौर यहीं से संसार में प्रसारित हुई थीं। मेरा कोई भी राजनीतिक विचार ऐसा नहीं है जिसका ग्राधार स्वातन्त्र्य घोषणा में निहित विचारों में न रहा हो । मैंने ग्रवसर उन खतरों के बारे में सोचा है जो यहाँ एकत्र होकर स्वातन्त्र्य के घोषगा-पत्र को रचने ग्रीर स्वीकार करने वालों ने उठाये थे। मैंने श्रवसर उन कष्टों के बारे में सोचा है जो वह स्वतन्त्रता प्राप्त करने वाली सेना के ग्रधिकारियों ग्रौर सैनिकों ने भेले थे। मैंने ग्रक्सर ग्रपने से पूछा है कि वह कौन-सा महान सिद्धान्त या विचार है जिसने इस संघ को इतने काल से संगठित रखा है। मातदेश से उपनिवेशों के ग्रलग हो जाने की इच्छा ही वह चीज नहीं थी. वह थी स्वातन्त्र्य-घोषसा में ग्रिभिव्यक्त वह भावना, जिसने इस देश को ही नहीं, शायद चिर-काल के लिए समस्त विश्व को स्वाधीनता दी। वही वह चीज है जिसने भ्राश्वासन दिया था कि समय भ्राने पर मानव-मात्र के कन्धे से जुम्रा उत्तर जायेगा। यही भ्राशा स्वातन्त्र्य-घोषसा। में सन्निहित है। ग्रब, मेरे मित्रो, प्रश्न यह है कि क्या इस देश को इसी भावना के भ्राधार पर कायम रखा जा सकता है ? यदि हाँ तो. उसे बनाये रखने में योग देकर मैं भ्रपने को संसाक के सुखी से सुखी मनुष्यों में गिनूँगा । यदि नहीं, तो वास्तव में अनर्थ हो जायेगा । बिल्क मैं कहता है कि यदि इस देश की रक्षा के लिए उस सिद्धान्त को त्यागना भ्रनिवायं हो तो मैं यहीं इसी जगह मारा जाना पसन्द करूँगा पर उसे त्यागूँगा नहीं। मेरी दिष्ट में वर्तमान परिस्थिति के अन्तर्गत, रक्तपात अथवा युद्ध की आवश्यकता नहीं है। उसका कोई प्रयोजन नहीं है। मैं इस मार्ग के पक्ष में नहीं हूँ ग्रीर ग्रभी कह सकता हूँ कि रक्त-पात नहीं होगा, जब तक कि सरकार को इतना मजबूर न कर दिया जाये कि उसको स्राहम-रक्षा के लिए प्रस्तृत होना पड़े।

मित्रो, यह भाषण मेरे लिए बिल्कुल ग्रप्रत्याशित था। जब मैं यहाँ ग्राया तो नहीं जानता था कि मुक्त से बोलने को भी कहा जायेगा। मैं समक्ता था कि केवल कण्डा फहराने के सिलसिले में ग्राया हूँ। इसलिए हो सकता है कि कुछ ग्रनुचित कह गया होऊँ। किन्तु जो कुछ मैंने कहा है उसी के लिए मैं जीता हूँ, ग्रौर ईश्वर की ऐसी ही इच्छा हुई तो उसी के लिए मरूँगा।

#### प्रथम सभारम्भ भाषण

४ मार्च, १८६१ को लिकन ने जो पहला सभारम्भ भाषरा किया उसमें उन्होंने धैर्यपूर्वक सदाग्रह किया कि दक्षिणी राज्य संघ में ही रहें; ग्रौर उनसे अनुरोध किया कि गृह-युद्ध न होने दें।

...प्रमुख कार्यपाल के समस्त भ्रधिकार का मूल जनता है, श्रौर उसने उसे राज्यों के सम्बन्ध-विच्छेद के नियम स्थिर करने का कोई श्रधिकार नहीं दिया है। जनता चाहे तो यह भी कर सकती है, परन्तु कार्यपाल की श्रपनी श्रोर से उसमें कोई गति नहीं है। उसका कर्तव्य यह है कि जिस रूप में वर्तमान शासन उसे सौंपा गया है उसमें उसका प्रबन्ध करे श्रीर उसे श्रक्षुण्ए रखते हुए श्रपने उत्तराधिकारी को सौंप जाये।

हमें यह विश्वास क्यों न रहे कि अन्ततः जनता न्याय का ही अनुसरण करेगी? क्या संसार में इससे श्रेण्ठतर या इसके समान ही कोई और विश्वास हो सकता है? क्या आज के मतभेदों में, दोनों में से कोई पक्ष ऐसा है जिसे अपने पक्ष की सत्यता में आस्था न हो? यदि चिर-सत्य और न्याय का कर्त्ता, राष्ट्रों का परमपिना, दक्षिण वालों के पक्ष में हो तो, और उत्तर वालों के पक्ष में हो तो, यह सत्य और वह न्याय, इस विराट विचार-मभा, अमरीकी जनता, के निर्णय से निश्चय ही स्थापित होगा।

जिंस शासन के हम अन्तर्गत हैं उसके नियमों के अनुसार इस जनता ने अपने सार्व-जनिक अधिकारियों को अनाचार की बहुत कम सुविधा दी है; और होशियारी से यह ब्यवस्था भी की है कि वह न्यून सुविधा भी जल्दी ही फिर उनमें ले ली जाया करे।

जब तक जनता मञ्चरित्र श्रौर सतर्क है तब तक कोई प्रशासन कितनी ही दुष्टता या मूर्खता क्यों न करे, चार साल के स्वल्प श्रवकाश में शासन का कोई मार्मिक श्रहित नहीं कर सकता ।

देशवासियों, श्राइये हम सब मिल कर इस विषय पर शान्ति श्रीर गम्भीरता से सोचें। धैर्य से श्रापका कुछ खोया नहीं जाता। यदि श्रापको हड़बड़ा कर श्रापसे जल्दी में कोई ऐसा निर्णय कराना नियति में हो जो श्राप सोच-समभकर कभी न करते, तो श्रापके धैर्य से इसकी श्राशंका दूर हो जायंगी; पर किसी श्रच्छे उद्देश्य में धैर्य से कोई बाधा नहीं होती। श्रापमें से जो श्रभी श्रमन्तुष्ट हैं, उनको यह मन्तोप हो कि श्रापका पुराना संविधान ज्यों का त्यों है, श्रौर विवादास्पद प्रश्न पर श्राप ही के रचे हुए तत्सम्बन्धी नियम श्रभी श्रक्षुण्ण हैं; श्रौर नया प्रशासन चाहे भी तो उनमें कोई हैर-फेर करने का उसे तत्काल कोई श्रधिकार नहीं है। यदि यह मान ही लिया जाये कि जो श्रमन्तुष्ट हैं, विवाद में उनका ही पक्ष सत्य है, तो भी एकाएक कुछ कर बैठने का क्या तक है ? सजगता, देशभिवंत, ईसाइयत, श्रौर उस प्रभू में

ब्रास्था जिसने इस स्वर्ग-भूमि को कभी नहीं भुलाया है, ब्राज भी हमारी सब वर्तमान कठि-नाइयों को ब्रच्छी तरह सूलभा देने में समर्थ होंगी।

मेरे असन्तुष्ट भाइयो, गृहयुद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय मेरे नहीं, भ्रापके हाथों में हैं। प्रशासन आप पर आक्रमण नहीं करेगा। जब तक आप पहल नहीं करें आप संघर्ष में पड़ ही नहीं सकते। आप प्रशासन को नष्ट कर देने के लिए ईश्वर से प्रतिज्ञाबद्ध नहीं हैं; परन्तु मैं तन-मन से उसकी चौकसी करने, उसे बचाने और सुरक्षित रखने के लिए शपथ-बद्ध हुँगा।

समाप्त करने को जी नहीं होता। हम लोग शत्रु नहीं, मित्र हैं। हमें शत्रु नहीं ही बनना है। क्रोध ने हमारे स्नेह-सूत्र को ढीला भले ही कर दिया हो, उसे खोल वह नहीं सकता। इस विशाल देश की धरती पर प्रत्येक रग्गस्थल ग्रौर प्रत्येक योद्धा की समाधि से लेकर प्रत्येक जीवित हृदय ग्रौर प्रत्येक घर के ग्राँगन तक स्मृतियों के जो रहस्यमय तार खिंचे हुए हैं वे ग्राज भी छुए जाने पर संघ के ही समवेत स्वर भंकृत करेंगे — ग्रौर यह निश्चय है कि हमारे सिंद्वेक की देवों के हाथों वे छुए जायंगे।

# युद्ध : संसद को सन्देश

श्रप्रैल १८६१ में समटर दुर्ग में स्थित एक संघीय सैन्य दल पर संघ से श्रलग होने वाले राज्यों के सैैनिकों ने हमला कर दिया, श्रौर युद्ध श्रनिवार्य हो गया। ४ जुलाई १८६१ को संसद के प्रति संदेश में लिंकन ने परिस्थिति की धीर-गंभीर शब्दों में विवेचना की।

.. समटर दुर्ग की घटना का कारण देकर प्रशासन पर म्राक्रमण करने वालों ने .. देश को स्पष्ट निर्णिय करने पर मजबूर कर दिया है कि 'वह सम्पूर्ण विघटन म्रथवा रक्त-पात' में से किसे स्वीकार करेगा।

श्रीर इस प्रश्न के उत्तर पर संयुक्त राज्यों का भविष्य ही नहीं, श्रीर भी बहुत कुछ निर्भर है। यह प्रश्न समस्त मानव-परिवार के सम्मुख यह समस्या रखता है कि एक सांविधानिक जनतन्त्र, या लोकतन्त्र-जनता का अपने हाथों अपने लिए बनाया हुआ प्रशासन— अपने घरेलू शत्रुओं के मुकाबले में अपने प्रदेश को अखण्ड रख सकता है या नहीं। सवाल पैदा होता है कि क्या कुछ असन्तुष्ट व्यक्ति, जो संख्या में इतने कम हैं कि न्यायानुसार किसी भी दशा में शासन नहीं संभाल सकते, प्रस्तुत मामले में बनाये हुए बहानों से, या किन्हीं श्रीर बहानों से. या बिना किसी बहाने के मनमानी से अपने प्रशासन को भंग कर दे सकते है श्रीर

इस प्रकार संसार में स्वतन्त्र प्रशासन का विनाश ही कर दे सकते हैं ? हमें मजबूर होकर अपने से यह सवाल पूछना पड़ता है कि क्या सभी जनतन्त्रों में यह सद्धान्तिक दौबंल्य निहित होता है ? क्या प्रशासन को यह आवश्यक है कि वह इतना शक्तिमान हो कि उसके अपने जन इच्छानुसार कुछ न कर सकें, या कि इतना दुर्बल हो कि अपना अस्तित्व भी न बनाये रख सके ?

ं यह सब देखते हुए प्रशासन को युद्ध-शक्ति का ग्रावाहन करने के ग्रतिरिक्त भीर उस के ग्रपने विनाश में लगी हुई ताकत का उसकी रक्षा में संलग्न शक्ति से विरोध करने के ग्रतिरिक्त कोई चारा नहीं रह गया है...

हमारे जन-प्रशासन को बहुधा एक प्रयोग कहा जाता है। हम लोगों ने इसके दो घ्येय पूरे कर लिये हैं—उसकी सफल स्थापना और उसका सफल प्रबन्ध। एक ग्रभी बाकी रहता है —घरेलू शत्रुग्नों द्वारा उसे उखाड़ फेंकने के प्रयत्न से उसकी सफल रक्षा। ग्रब यह हमारा दायित्व है कि हम संसार को दिखा दें कि जो लोग सुचार रूप से चुनाव कर सकते हैं वे विद्रोह का दमन भी कर सकते हैं; कि बुलेट (गोली) के बाद बैलट (मतदान पत्र) का ग्राना ही उचित और शान्तिपूर्ण मार्ग है: और यह कि जब मतदान पत्रों दारा सांविधानिक और न्यायोचित रूप में कोई निग्गंय कर लिया गया हो तब फिर गोलियों की दुहाई कदापि नहीं दी जा सकती; दी जा सकती है तो केवल ग्रागामी चुनाव में। यह दिखा सकना शान्ति का बहुत बड़ा पाठ होगा कि जो चुनाव के द्वारा नहीं मिलता वह युद्ध के द्वारा भी नहीं मिल सकता; ग्रीर इस प्रकार युद्ध का ग्रारम्भ करने वाला बड़ी मूर्खता करता है ..

## प्रार्थना दिवस की घोषणा

देश में जब गृह-युद्ध के दारुए यथार्थ परिएगम सामने माने लगे तब लिंकन ने समूचे राष्ट्र से उपवास और प्रार्थना के लिए एक दिन समर्पित करने की म्यपील की।

संयुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की स्रोर से

### घोषरगा

क्योंकि संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति ने संयुक्तराज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से भेंट कर अनुरोध किया है कि ''संयुक्तराज्य की जनता द्वारा धार्मिक श्रद्धापूर्वक सार्वजनिक विनय, प्रार्थना और उपवास के लिए, और संयुक्तराज्य की रक्षा और क्षेम के लिए सर्वशक्तिमान् ईश्वर से भ्रातुर भ्रनुरोध के लिए, भ्रपनी सेनाभ्रों के लिए, उसके भ्राशीर्वाद के लिए, भ्रौर शान्ति की शीध्र प्रतिष्ठा के लिए विनित करने के निमित एक दिवस समर्पित किया जाये:

श्रीर क्योंकि यह उचित श्रीर शोभन है कि सभी जातियाँ सभी युगों में ईश्वर के सर्वोच्च शासन को स्वीकार करें श्रीर सम्मान दें; उसके दण्ड को विनयपूर्वक ग्रहण करें; ग्रपने पाप श्रीर श्रपराध को इस भावना से स्वीकार करें श्रीर उनका श्रनुशोचन करें कि ईश्वर-भय ही ज्ञान का पहला चरण है; लोग श्रपने विगत श्रपराधों के लिए दीनता श्रीर श्रातुरता से क्षमा माँगें श्रीर श्रपने वर्तमान या भावी उद्योगों के लिए ईश्वर की कृपा चाहें:

श्रीर क्योंकि हमारा प्रिय देश, जो कि ईश्वर की कृपा से एक समय संयुक्त, समृद्धि-शील श्रीर सुखी था, श्राज श्रापसी फूट श्रीर गृह-युद्ध से पीड़ित है, श्रीर हमें यह पहचानना उचित है कि यह दण्ड ही ईश्वर का दिया हुश्रा है श्रीर हमें एक राष्ट्र के श्रीर व्यक्तियों के रूप में श्रपने दोवों श्रीर श्रपराधों का खेदपूर्वक सामना करके, उसके सामने सिर भुकाकर उसकी करुगा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए—प्रार्थना करनी चाहिए कि इस दण्ड से, भले ही हम उसके पात्र हों, छुटकारा मिलना चाहिए; कि हमारी सेना को यह श्राशीर्घाद श्रीर सामर्थ्य प्राप्त होना चाहिये कि विशाल देश में सर्वत्र न्याय, व्यवस्था श्रीर शान्ति की पुनः प्रतिष्ठा कर सकें; श्रीर नागरिक श्रीर धार्मिक स्वतन्त्रता का जो श्रमूल्य वरदान उसके निर्देश श्रीर श्रनुग्रह से श्रीर श्रपने पूर्वजों के परिश्रम श्रीर संघर्ष से हमें मिला है, उसे उसके मूल उन्नत रूप में फिर प्रतिष्ठित किया जा सके:

श्रतएव, मैं, श्र० लिंकन, संयुक्त राज्य का राष्ट्रपित, श्रागामी सितम्बर का श्रंतिम बृहस्पितवार इसलिए निर्दिष्ट करता हूँ कि उसे सारे राष्ट्र की जनता विनय, प्राथंना ग्रौर उपवास के समर्पित करे; ग्रौर मैं सारी जनता से, ग्रौर विशेष रूप से सभी धर्म ग्रौर सम्प्रदायों के धर्म-गुरुग्रों ग्रौर पुजारियों से, सभी परिवारों के बड़ों से, साग्रह ग्रनुरोध करता हूँ कि अपने-ग्रवन धर्म-विश्वासों ग्रौर पूजा पढ़ितयों के श्रनुसार, विनय ग्रौर श्रद्धापूर्वक इस दिवस के श्रत का पालन करें, जिससे सारे राष्ट्र की संयुक्त प्रार्थना उस करुणामय के सिहासन तक पहुँच सके ग्रौर हमारे देश के लिए उसकी ग्रनुकंपा का ग्राह्वान कर सके।

जिसके प्रमारा में मैंने यहाँ श्राज १२ श्रगस्त १८६१, ग्रथवा संयुक्तराज्य ग्रमेरिका के स्वतन्त्रता के ८६वें संवत्सर में हस्ताक्षर किये हैं ग्रौर संयुक्तराज्य की मुद्रा ग्रंकित करवाई है।

ग्र० लिकन

# पूंजी श्रीर श्रम के विषय में

दिसम्बर १८६१ में ग्रमेरिकी संसद् के प्रति ग्रपने प्रथम वार्षिक संदेश में लिंकन ने युद्ध के ग्रतिरिक्त ग्रनेक ऐसे विषयों की भी विवेचना की जो राष्ट्रीय कल्याण के हित में थे। इनमें एक विषय था, पूंजी ग्रीर श्रम का सम्बन्ध।

श्रम का स्थान पुँजी के पूर्व और उससे स्वतन्त्र है। पुँजी श्रम का फल मात्र है. भीर यदि श्रम का ग्रस्तित्व पहले से न होता तो वह ग्रस्तित्व प्राप्त ही नहीं कर सकती थी । श्रम पुँजी से श्रेष्ठ है. ग्रीर उससे ग्रधिक महत्व का पात्र है । पुँजी के भी अपने ग्रधिकार हैं, जो ग्रन्यान्य ग्रधिकारों की भांति ही रक्षणीय हैं। न इसीसे इन्कार किया जा रहा है कि श्रम श्रीर पूँजी में परस्पर ऐसा सम्बन्ध है, श्रीर सम्भवतः सदैव रहेगा, जो दोनों को हितकर है। भल तो यह मान लेने से होती है कि समाज का समस्त श्रम इसी सम्बन्ध से बँधा है। कुछ लोगों के पास पूँजी होती है, ग्रौर वे स्वयं श्रम न कर के ग्रपनी पूँजी से कुछ दूसरे लोगों को ग्रपने लिए श्रम करने को किराये पर --या खरीद कर रख लेते हैं। अधिकाँश ऐसे हैं जो इन दोनों में से कोई नहीं हैं-जो न दूसरों के लिए काम करते हैं नै दसरों से काम कराते हैं। प्रधिकांश दक्षिणी राज्यों में. सभी रंगों के लोगों का मुख्यांश न दास है न स्वामी; ग्रौर उत्तरी राज्यों में ग्रधिसंख्य लोग न किराये पर काम करने वाले हैं न कराने वाले । लोग अपने खेत पर, अपने घरों में और अपनी दूकानों में ग्रपने बीवी, लडकों-लडिकयों---ग्रपने परिवार सहित काम करते हैं; जो उपज होती है वह पूरी की पूरी अपने पास रखते हैं भीर न पूँजी वालों से सहारा माँगते हैं न मजदूरों या दासों की मदद लेते हैं। काफी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो ग्रापने श्रम के साथ ग्रापनी पूँजी भी लगाते हैं - ग्रर्थात् अपने हाथ से भी मेहनत करते हैं ग्रीर दूसरों को भी किराये पर या खरीदकर काम कराते हैं: परन्तु यह वर्ग मिश्रित ही है—स्पष्टतः ग्रलग नहीं है । इस मिश्रित वर्ग की उपस्थिति से ऊपर लिखित कोई सिद्धान्त गलत नहीं हो जाता।

श्रीर जैसा पहले कहा भी जा चुका है, सिद्धान्ततः ऐसी कोई बात नहीं है कि किराये पर काम करने वाला स्वतन्त्र मजदूर जीवन भर वही बना रहे। श्राज, राज्यों में सर्वत्र जो स्वतन्त्र लोग हैं उनमें से कई, कुछ वर्ष पहले किराये पर काम करने वाले मजदूर थे। दुनिया में बेपैसा काम शुरू करने वाले समभदार नवागन्तुक कुछ दिन मजदूरी पर काम करते हैं; कुछ बचत करके श्रपने लिए श्रीजार या जमीन खरीद लेते हैं, फिर श्रपने बूते पर ही कुछ दिन भीर मेहनत करते रह कर श्रन्त में श्रपनी मदद के लिए एक श्रीर नवागन्तुक को

किराये पर रख लेते हैं। यह है वह न्यायोचित, उदार और समृद्धिमूलक पद्धित जो सब के लिए मार्ग खोल देती है—जिसमें सब के लिए ग्राशा और फलतः शक्ति, प्रगित ग्रौर जीवनोन्नित का ग्रवसर निहित है। संसार में उन से ग्रधिक विश्वास-पात्र कौन होगा जो निर्धनता में परिश्रम करके उन्नित करते हैं ग्रौर जिन्हें ग्रपनी मेहनत की कमाई के ग्रितिरक्त ग्रौर किसी वस्तु को छूना तक पसन्द नहीं होता।

### संघीय जिले में दासों को मुक्ति

श्रप्रैल १८६२ में संसद ने राष्ट्र की राजधानी वाले जिले में दासों को मुक्त करके दास-प्रथा समाप्त करने की ग्रोर पहला कदम उठाया। लिकन ने इस कानून पर तुरन्त हस्ताक्षर कर दिये ग्रौर संसद् को इसकी सूचना दे दी।

सेनेट ग्रौर प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन्धुग्रो—'कोलम्बिया जिले **में** नौकरी या मेहनत के लिए रखे गये लोगों की मुक्ति का कान्न' शीर्षक कानून श्रनुमोदित ग्रौर हस्ताक्षरित कर दिया गया है।

इस जिले में दास-प्रथा समाप्त कर देने के सांविधानिक अधिकार संसद को हैं, इसमें मैंने कभी सन्देह नहीं किया है और मैंने सदैव चाहा है कि राष्ट्रीय राजधानी किसी सन्तोष-प्रद उपाय से दास-प्रथा से मुक्त हो जाये। अतएव मेरे मन में इस विषय में कोई भी शंका नहीं रही है; रही है तो केवल यह कि सब स्थिति देखते हुए यह कार्य शीघ्र कैसे सम्पन्न हो। यदि इस कानून के अधीन या इससे अलग ऐसे मामले हों जिनको मेरी बुद्धि के अनुसार अधिक सन्तोषप्रद रूप या मार्ग दिया जा सकता था, तो मैं यहाँ उनका नाम लेने की कोई जरूरत नहीं समभता ....

# दास-मुक्ति की घोषणा

२२ सितम्बर १८६२ को लिंकन ने मन्त्रिमण्डल को बुलाकर एक दस्तावेज़ सुनाया जिसका मसविदा उन्होंने स्वयं तैयार किया था । यही दास-मुक्ति की महत्त्वपूर्ण घोषणा थी ।

#### प्रवाहम लिंकन की वारगी

मैं, श्रवाहम लिंकन, संयुक्तराज्य श्रमेरिका का राष्ट्रपति श्रीर उसकी सेना श्रीर नौ सेना का प्रधान सेनापति, घोषित करता हूँ कि श्रव से, जैसा कि श्रव तक रहा है, हमारे युद्ध का उद्देश्य होगा संयुक्तराज्य श्रीर प्रत्येक ऐसे राज्य तथा उसकी जनता के बीच वैधानिक सम्बन्धों को व्यावहारिक रूप से प्रतिष्ठित करना, जिन राज्यों में ऐसे सम्बन्ध स्थिगित या श्रव्यवस्थित हो गये हैं या होंगे;

कि मेरा निश्चय है कि संसद की ग्रगली सभा में फिर ऐसी व्यावहारिक व्यवस्था का ग्रमुमोदन करूँ जिसके द्वारा ऐसे सब तथाकियत दास-राज्यों को स्वेच्छा-पूर्वक स्वीकृति या ग्रस्वीकृति के लिए ग्राधिक सहायता दी जा सके, जिनकी प्रजा उस समय संयुक्तराज्य के प्रति विद्रोह न कर रही हो ग्रौर जिन राज्यों ने उस समय तक स्वेच्छया यह स्वीकार कर लिया हो, या जो ग्रनन्तर स्वेच्छया स्वीकार कर लें कि ग्रपने राज्य की सीमा के भीतर दास-प्रथा का तत्काल या क्रमशः ग्रन्त कर देंगे...

कि सन् १८६३ की पहली जनवरी को ऐसे किसी भी राज्य में, या राज्य के घोषित ग्रङ्ग में, जिसकी जनता उस समय संयुक्तराज्य के विरुद्ध विद्रोह कर रही होगी, ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें दास बनाकर रखा गया है मुक्त हो जाएंगे ग्रौर तब से हमेशा के लिए मुक्त रहेंगे; कि संयुक्तराज्य का कार्यकारी शासन, जिसमें उसकी सैनिक ग्रौर नौसैनिक सत्ता भी सम्मिलित है, ऐसे व्यक्तियों की या उनमें से किसी की भी स्वतन्त्रता स्वीकार करेगी ग्रौर ग्रपनी वास्तविक स्वतन्त्रता के लिए वे जो भी उद्योग करेंगे उसमें योग देगी....

## ईश्वर की इच्छा पर

ह्वाइट हाउस में रहते हुए भी लिंकन को अपने चिन्तन की उपलब्धियाँ लिख लेने का समय मिल जाता था। सितम्बर १८६२ में जब उन्होंने ईश्वरीय इच्छा के सम्बन्ध में अपने कुछ विचार शब्दों में प्रकट किये तब एक पर एक पराजय और हताशा का क्रम जारी था और युद्ध का अन्त दिखायी नहीं देता था।

ईश्वर की इच्छा बलवती है। कठिन संघर्षों में उभय पक्ष दावा करते हैं कि वे ईश्वर के इच्छानुसार ग्राचरण कर रहे हैं। पर हो सकता है कि दोनों पथ-अष्ट हों, ग्रौर एक तो निश्चित रूप से होगा। ईश्वर एक ही वस्तु के पक्ष में ग्रौर विपक्ष में एक साथ नहीं हो सकता। प्रचलित गृह-युद्ध में, खूब सम्भव है कि ईश्वर का सोचा हुग्रा, उग्नय पक्षों के सोचे हुए से कुछ भिन्न हो; श्रीर फिर भी मनुष्य जो कुछ कर रहे हैं वही उसकी इच्छा को कायंरूप देने का सबसे श्रिधक उपयुक्त साधन हो। मैं तो कहूँगा कि यही सम्भवतः सत्य है, कि ईश्वर इस युद्ध को चाहता है, श्रीर चाहता है कि यह श्रभी न समाप्त हो। संघर्षरत पक्षों के मन पर श्रपने प्रबल प्रभाव से वह चाहता तो मानुषिक संघर्ष के बिना ही संघ को बचाना होता तो बचा लेता श्रीर मिटाना होता तो मिटा देता। परन्तु नहीं, युद्ध छिड़ा। श्रीर छिड़ा भी था तो वह चाहता तो दोनों में से किसी पक्ष को कभी भी विजय का वरदान दे सकता था। फिर भी युद्ध जारी है।

# दास स्वामियों की चतिपूर्ति



दिसम्बर १८६२ में संसद के प्रति ग्रपने दूसरे वार्षिक सन्देश में लिंकन ने, मुक्ति-घोषएग के वचन के ग्रनुसार संविधान में एक संशोधन का प्रस्ताव किया जिसके ग्रधीन जो दासता-पोषक राज्य स्वेच्छा से ग्रपने यहाँ दास-प्रथा समाप्त कर देता उसे समस्त दासों का मुग्नावजा संघीय शासन देता। लिंकन को तब भी ग्राशा थी कि दासता-पोषक राज्य युक्ति से ग्रीर सद्भाव से संघ में वापस लाये जा सकते हैं, ग्रीर यह उन्होंने ग्रपने सन्देश में स्पष्ट कर दिया था।

".. मुभे विश्वास है कि यह योजना शुद्ध बल-प्रयोग की अपेक्षा शीघतर शान्ति स्थापित करेगी और उसे स्थिरतर रूप से सुरक्षित रखेगी

तब क्या इसमें कोई संशय रह जाता है कि जिस योजना का मैं प्रस्ताव कर रहा हूँ वह युद्ध की श्रविध कम करेगी, श्रीर फलतः धन श्रीर जन दोनों का श्रपव्यय कम होगा? तब क्या इसमें संशय रह जाता है कि वह राष्ट्रीय सत्ता श्रीर राष्ट्रीय समृद्धि दोनों को फिर से स्थायित्व देगी? तब क्या इसमें संशय रह जाता है कि हम—संसद श्रीर कार्यपालिका—उसे

स्वीकार करा सकते हैं ? क्या सज्जन लोग हमारे संयुक्त छौर सच्चे छनुरोध को न मानेंगे ? क्या हम और क्या वे किसी छौर साधन से, इस महत्वपूर्ण साध्य को इतने निश्चय से या इतनी शीं छता से प्राप्त कर सकते हैं ? हम सफल केवल सहयोग से होंगे। प्रश्न यह नहीं है कि— 'क्या कोई छादमी इससे छच्छी सूफ दे सकता है ?'' बिल्क यह है कि —''क्या हम इससे छच्छी कोई जुगत कर सकते हैं ?'' जो चाहिए छापत्ति कर लीजिए, छन्त में प्रश्न यही होगा कि, ''क्या हम इससे छच्छी कोई जुगत कर सकते हैं ?'' निर्हान्द्व छतीत के मतामत, वर्तमान द्वन्द्व के लिए पर्याप्त नहीं है। छाज का दिन संकट से लदा हुछा है और हमें भी उसी के बरावर खड़े होना होगा — हमारा प्रश्न नया है इस कारण हमारे समाधान और हमारे कार्य भी नए होंगे। हमें छपने बन्धन छाप काटने होंगे; तभी हम छपने देश को बचा पायेंगे।

महनागरिको —हम इतिहास से भाग नहीं सकते। हम चाहें न चाहें, संसद श्रीर प्रशासन से हम लोग याद रखे जायेंगे; हम ल्यक्तिगत रूप से श्रच्छे हों या बुरे हों इससे कोई श्रन्तर न होगा। जिस श्रग्नि-परीक्षा से हम गुज़र रहे हैं उसका प्रकाश, भावी पीढ़ियों के लिए हमारा नाम उजले या काले श्रक्षरों में लिख देगा। हम कहते हैं कि हम संघ के पक्ष में हैं। संसार न भूलेगा कि हमने यह कहा था। हम जानते हैं कि संघ की रक्षा कैसे होगी। संसार जानता है कि हम अवश्य जानते हैं उसकी रक्षा कैसे होगी। हम —हां, हमीं—श्रिष्ठार भोग करते हैं श्रीर दायित्व वहन करते हैं। दाम को स्वतन्त्रता देकर हम स्वतन्त्र की स्वतन्त्रता को सुरक्षित कर रहे हैं—जो हम देते हैं श्रीर जो हम बचाते हैं, दोनों ही श्रेयस्कर है। संसार की श्रन्तिम श्रीर सर्वश्रेष्ठ श्राशा या तो बचा लेंगे श्रीर हमारा सिर ऊँचा रहेगा, या नहीं बचा पायेंगे श्रीर हमारा सिर नीचा होगा। दूसरे साधन भी सफल हो सकते हैं, पर यह श्रमोघ है। यह मार्ग सरल है, शान्तिमय है, उदार है, न्यायोचित है—इसका श्रनुसरण किया गया तो संसार की चिर-प्रशंमा श्रीर ईश्वर का चिर-श्राशीष इसे मिलेगा।"

### एक सेनापति के नाम पत्र

युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में लिंकन का ग्रपने सेनापतियों के नेंतृत्व से ग्रसन्तोष इतिहास विदित है। सर्वोच्च ग्रधिकारियों में परिवर्तन के ग्रनेक ग्रवसरों में एक पर उन्होंने संघ के मनोनीत सेनाधिपति को ग्रपनी बो-टूक दौली में एक पत्र लिखा।

एकजीक्यूटिव मैन्शन वाशिंगटन, २६ जनवरी, १८६३

मेजर-जेनरल हुकर, जेनरल :

मैंने ग्रापको पोटोमैक सेना का प्रधान नियक्त किया है। निस्सन्देह ऐसा करने के लिए मैं समकता है कि मेरे पास यथेष्ठ कारण है। मगर फिर भी मैं ब्रापके हित में सर्वोचित समभता है कि ब्रापको मालूम हो कि कुछ बातें हैं जिनके सम्बन्ध में मैं ब्राप से पुर्गातया सन्तृष्ट नहीं है । मैं आपको एक साहसी और कुशल योद्धा मानता है, जो कि मेरे मन की बात है। मैं यह भी भानता हूँ कि आप अपने पेशे में राजनीति नहीं घुसेड़ते, जो कि ठीक ही है । आपको अपने पर विश्वास है, जो कि परमावश्यक नहीं तो बहमूल्य गुगा है ही । ग्राप में महत्वाकांक्षा है, जो कि उचित मात्रा में रहे तो बरे के बजाय भला ही करती है। पर मेरा स्याल है कि जब जैनरल बर्नसाइड सेनाधिपति थे तो ग्रापने ग्रपनी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर उनका भाग जितना बन पड़ा उतना अवरुद्ध करने का प्रयत्न किया, और यह, ग्रापने देश के और एक ग्रत्यन्त गुगी और सम्माननीय सहकर्मी के साथ ग्रन्याय किया । मैंने सना है, और इस प्रकार सना है कि विश्वास हो, कि आपने हाल में ही कहा कि सेना और शासन दोनों को एक तानाशाह की जरूरत है। यह स्पष्ट है कि इस वजह से नहीं, बल्कि इसके बावजुद, मैंने श्रापको सेना का नेतृत्व दिया है । वे ही सेनापित तानाशाह बना सकते हैं जो सफल होकर दिखायें। इस समय श्रापसे मैं जो चाहता है वह यह है कि श्राप विजय प्राप्त कर दिखावें। तान।शाही के जोखिम से मैं निपट लुगा। शामन अपनी शक्ति भर आपका समर्थन करेगा, ठीक वैसे ही जैसे उसने सभी सेनापतियों का किया है। मुक्ते बड़ी स्राशंका है कि सेनाधिपति की ग्रालोचना करने ग्रौर उसमें विश्वास न रखने की जो भावना सेना में फैलाने में आपने मदद दी है, वह अब पलट कर आप ही पर वार करेगी। उसका दमन करने में मुफ्त से जहाँ तक बन पड़ेगा. मैं आपकी सहायता करूँगा । जिस सेना में ऐसी भावना फैली हो उसमे ब्राप कोई काम नहीं करा सकते - नेपोलियन भी जिन्दा होता तो न करा सकता ।

श्रीर देखिये, उतावली से सावधान ! उतावली से सावधान रहें, परन्तु शक्ति श्रीर श्रथक सजगता से श्रागे बढें श्रीर हमें विजय प्राप्त कर दिखावें ।

> ग्रापका शुभचिन्तक, ग्र**० लिकन**

### धन्यवाद-दिवस की घोषणा

युद्ध के क्लेश ग्रौर चिन्ता के मध्य में लिंकन ने राष्ट्र से ग्रनुरोध किया कि एक दिन ईश्वर की उन कृपाग्रों के लिए धन्यवाद के निमित्त समर्पित किया जाये जो उन्हें तब भी प्राप्त थीं। यहां से वह परम्परा ग्रारम्भ हुई जिसके ग्रधीन धन्यवाद-दिवस संयुक्तराज्य ग्रमेरिका का एक वार्षिक राष्ट्रीय त्यौहार हो गया है।

संयुक्तराज्य श्रमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा

#### घोषरगा

जो वर्ष समाप्ति की श्रोर जा रहा है, वह उर्वर भूमि श्रौर स्वास्थ्यप्रद जलवायु के वरदान में भरा-पुरा रहा है। इस वरदान के अतिरिक्त, जिसका सौभाग्य हमें इतने नियमित रूप से मिलता रहा है कि हम उसके मुल स्रोत को अनदेखा कर जा सकते हैं, हमें और भी वरदान मिले हैं, जो ऐसे ग्रसाधारमा हैं कि वे ऐसे हृदय को भी द्रवित कर दे सकते हैं जो मर्वशक्तिमान ईश्वर के सर्वदा सजग विधान के प्रति सदैव उदासीन रहता है। ग्रभुतपूर्व विस्तार श्रौर गम्भीरता वाले गृहयुद्ध के मध्य में, जिसे कभी-कभी विदेशी राज्यों ने श्राक्रमग् का सुयोग समभा है, सभी राष्ट्रों के साथ हमारा गान्ति-सम्बन्ध सुरक्षित रह सका है, व्यवस्था बनी रही है, कानून और नियम का सम्मानपूर्वक पालन किया गया है, और सैनिक संग्राम के क्षेत्र को छोडकर मवंत्र सुव्यवस्था रही है। संग्राम का क्षेत्र संघ की बढती हुई सेनाओं और नौसेनाओं ने बहत संकृचित कर दिया है। शान्तिपूर्ण उद्योगों के क्षेत्र से सम्पत्ति ग्रीर शक्ति को ग्रनिवार्यतः राष्ट-रक्षा की ग्रोर मोडे जाने पर भी हल, करघे या जहाज रुके नहीं हैं. कुल्हाड़ी ने हमारे उपनिवेशों की सीमा को ग्रीर विस्तृत किया है ग्रीर लोहे. कोयले ग्रौर बहमूल्य धातुत्रों की खानों की पैदावार पहले से ग्रधिक हुई है। शिविर, घेरे ग्रौर संग्राम-भूमि में क्षति के बावजूद जन-संख्या निरन्तर बढी है, ग्रौर देश संवधित शक्ति ग्रौर उत्साह का अनुभव करता हुआ यह आशा कर सकता है कि आगामी वर्षों में उसकी स्वतन्त्रता का बहुत विकास होगा । ये सब विशाल परिवर्तन किसी मानवीय बुद्धि या किसी मर्त्य हाथ की कृति नहीं है। यह उस परमेश्वर की ग्रसीम ग्रनुकम्पा का परिसाम है जिसने हमारे पापों का दण्ड देते हुए भी हम पर दया रखी है । मुक्ते यह उचित ग्रौर कर्तव्य जान पड़ा है कि सारी भ्रमेरिकी जनता एक हृदय और एक वास्ती से इस कृपा को गम्भीरता, श्रद्धा श्रीर कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करे । इसलिए मैं संयुक्तराज्य के हर भाग से, श्रौर सागर पार यात्रा करते हुए या विदेशों में प्रवास करते हुए अपने सह-नागरिकों को स्नामन्त्रित करता हूँ कि ग्रागामी नवस्वर का ग्रन्तिम बृहस्पतिवार ग्राकाशलोक में बसने वाले वत्सल जगत्पिता के प्रति धन्यवाद स्त्रौर गुरगुगान के लिए समर्पित करें; स्त्रौर मैं उनसे यह भी स्नन्रोध करता है कि उसकी अनुकम्पाओं के लिए उसे समुचित धन्यवाद देते हुए और राष्ट्र की भूलों और उल्लंघनों के लिए अनुताप करते हुए हम सब उससे यही प्रार्थना करें जिस दुखद गृह-युद्ध में हम अनिवार्यतया फँसे हुए हैं उसमें विधवा, अनाथ, दुखी या संतप्त हो जाने वाले सब की रक्षा करें, और यह भी प्रार्थना करें कि राष्ट्र के घावों को भरकर देवी विधान के अनुकूल यथासम्भव शीघ्र शान्ति, सुब्यवस्था और संघ की पुनः प्रतिष्ठा करा दें।

जिसके प्रमारणस्वरूप मैंने यहाँ भ्रपने हस्ताक्षर श्रौर संयुक्तराज्य की मुद्रा श्रंकित की है।

वाशिंगटन नगर में भ्राज तीसरी श्रक्तूबर सन् १८६३ को श्रथवा संयुक्तराज्य की स्वतन्त्रता के ८८वें संवत्सर में क्रत

ग्र० लिकन

### गेटिसवर्ग में भाषण

१६ नवस्वर, १८६३ को लिंकन एक समाधि-स्थल के समर्पण में उपस्थित होने गेटिसबर्ग (पेंसिलवेनिया) गये। मुख्य वक्तृता तत्कालीन एक प्रसिद्ध वक्ता, एडवर्ड एवरेट को देनी थी, पर राष्ट्रपति से भी वो शब्द कहने का ब्रनुरोध किया गया। उन्होंने जो कहा, वह इतिहास में 'गेटिसबर्ग के भाषरा' के नाम से प्रसिद्ध हो गया है।

सत्तासी वर्ष हुए हमारे पूर्वजों ने इस महाद्वीप पर, स्वाधीनता में उत्पन्न ग्रीर इस विचार को समर्पित एक नये राष्ट्र की स्थापना की थी कि सभी मनुष्य समान सिरजे गये हैं।

ग्राज हम एक व्यापक गृहयुद्ध में रत हैं ग्रीर परीक्षा कर रहे हैं कि वह राष्ट्र या उसी भावना में उत्पन्न ग्रीर ग्रापित कोई राष्ट्र चिरकाल तक बना रह सकता है या नहीं। हम यहाँ उसी युद्ध के एक विराट रएएस्थल पर खड़े हैं। हम उसी रएएस्थल का एक ग्रंश उनके ग्रान्तिम विश्राम के लिए समापित करने ग्राये हैं जिन्होंने राष्ट्र के जीवन की रक्षा के लिए ग्रापना जीवन यहाँ दे दिया। यह बिल्कुल उचित ग्रीर सही है कि हम ऐसा करें।

परन्तु एक व्यापकतर ग्रर्थ में इस भूमि को हम नहीं समर्पित कर रहे, न हम उसे पवित्र या देवार्पित कर सकते हैं । इसे तो यहाँ युद्ध करने वाले जीवित या मृत वीरों ने ही इतना पवित्र

#### ग्रबाहम लिंकन की वासी

कर दिया है कि हम उसकी पावनता को घटा या बढ़ा नहीं मकते। मंसार न सुनेगा न याद रखेगा कि हम यहाँ खड़े क्या कह रहे हैं, परन्तु वे यहाँ जो कर गये उसे वह कभी नहीं भूल मकता। समर्पित तो हमें, जीवित मनुष्यों को, उस कार्य के प्रति स्वयं होना चाहिये जिसे यहाँ युद्ध करने वालों ने शालीनतापूर्वक कर यहाँ तक बढ़ाया। हमें ग्रपने सामने पड़े उस विराट कार्य के प्रति समर्पित होना है; हमें इन हुतात्माश्रों से उस ग्रादर्श के प्रति ग्रीर गहरी श्रद्धा ग्रह्ण करनी है जिसको इन्होंने ग्रपना चरम बिलदान दिया; हमें यहाँ दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि इन दिवंगत ग्रात्माश्रों की वीरगित व्यर्थ न जायेगी, कि यह राष्ट्र ईश्वर के ग्रधीन, स्वतन्त्रता का नया जन्म लेगा—ग्रीर जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन मंसार से उठने न पायेगा।

### मानवतावादी लिंकन

राष्ट्रपति-पद के भारी दायित्व से ग्राकान्त रहने पर भी लिंकन, उनसे स्नेह-याचना करने वाले सामान्य ग्रंपरिचितों के लिए कुछ समय निकाल लेते थे।

> ्एक्जीक्यूटिव मैन्शन, वाशिगटन, १ मार्च, १८६४

माननीय युद्धमन्त्री, प्रियवर.

बेयर्ड नाम की एक दरिद्र विधवा का पुत्र सेना में है जिसे किसी अपराध पर बिना वेतन के या बहुत कम वेतन पर लम्बी केंद्र काटने की सजा दी गयी है। वेतन न देने का यह दण्ड मुभे पसन्द नहीं है। दरिद्र परिवारों को इससे बहुत कष्ट हाता है। उसे यह सजा काटने हुए कई महीने हो चुके थे कि उसकी मां ने मुभ मे रोते हुए प्रार्थना की और मैंने आदेश दिया कि उसे नये सिरे से उन्हों शर्तों पर भर्ती किया जाय जिस पर और लोग भर्ती होते हैं। वह अब आकर बताती है कि उस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कृपया यह करें।

ग्र० लिकन

### म्बाधीनता के विषय में

लिंकन की भाषा में ज्वलन्त रूपकों का कितना प्रसाद युक्त उपयोग होता था, इसका एक उदाहरए। श्रप्रैल १८६४ में बाल्टिमोर में एक स्वास्थ्य-मेले में दिये गये उनके एक भाषए। के इस श्रंश में मिलता है।

संसार को 'स्वाधीनता' शब्द की कोई ग्रच्छी परिभाषा कभी नहीं मिली ग्रीर इस समय ग्रमरीकी जनता को उसकी ग्रावश्यकता है। हम सब स्वाधीनता का पक्ष लेते हैं, परन्तु उस शब्द का हम सब ग्रलग-ग्रलग ग्रथों में प्रयोग करते हैं। कुछ लोग स्वाधीनता शब्द से यह समभते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपने मे ग्रीर ग्रपनी श्रम की उपज मे जो चाहे सो करने का ग्रधिकार है। दूसरे लोग इसी शब्द से यह समभते हैं कि कुछ लोगों को ग्रन्य लोगों से ग्रीर ग्रन्य लोगों के श्रम की उपज से जो चाहे सो करने का ग्रधिकार है। ये स्वाधीनता के नामों से जापित दो न केवल भिन्न बल्कि विरोधी वस्तुएँ दिखाई पड़ती हैं ग्रीर इसका ग्रर्थ यह है कि ये दोनों वस्तुएँ दोनों पक्षों द्वारा स्वाधीनता ग्रीर ग्रत्याचार दो भिन्न ग्रीर विरोधी नामों से जानी जाती हैं।

गडरिया भेड़ को भेड़ियं से बचाता है, इस पर भेड़ उसे मुक्तिदाता कह कर धन्यवाद देती है और भेड़िया उसे स्वाधीनता का संहारक कहकर निन्दा भी करता है—विशेषतः इसलिए कि भेड़ लाइलाज है। स्पष्ट है भेड़ और भेड़िया स्वाधीनता की एक परिभाषा पर सहमत नहीं हैं। और ठीक यही ग्रमहमति ग्राज हम मनुष्यों में, यहाँ उत्तर में भी, पायी जाती है; और हम सब स्वाधीनता के पुजारी होने का दावा करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि महस्त्रों लोग पराधीनता के जुए के नीचे से प्रतिदिन निकल रहे हैं, जिसे कुछ लोग स्वाधीनता की उन्नित कह कर प्रशंसा करते हैं श्रीर कुछ लोग समस्त स्वाधीनता का विनाश कहकर दुखी होते हैं।

# अवकाश प्राप्त सैनिकों से

सन् १८६४ के मध्य तक युद्ध का पलड़ा ग्राखिरकार संघ की ग्रोर पलट गया था ग्रौर लिंकन को राष्ट्रपति-पद के लिए फिर नामज़द किया जा चुका था। उसी वर्ष ग्रगस्त में विघटित की जाने वाली एक पुरानी रैजिमैंट के सामने, लिंकन ने एक संक्षिप्त भाषएा दिया।

''मेरे विचार से ग्राप यहाँ से ग्रपने परिवारों ग्रीर मित्रों के पास घर जा रहे हैं। जिस महान संघर्ष में हम संलग्न हैं उसमें ग्रापने जो सेवा की थी उसके लिए मैं ग्रपनी ग्रीर देश की भोर से भापका हृदय से धन्यवाद देता हैं। जब भी कभी मैं सैनिकों के सन्मख कछ कहता है तो मेरी इच्छा उन्हें कछ एक शब्दों में यह बताने की होती है कि इस संघर्ष में सफलता का कितना महत्त्व है। यह केवल ग्राज के लिए ही नहीं, बल्कि चिरकाल के लिए ग्रावश्यक है कि हम ग्रपने बच्चों के बच्चों के लिए इस विराट ग्रीर स्वतन्त्र शासन को स्थायी कर जायें जिसका हमने जीवन भर उपभोग किया है। श्रापसे मेरा निवेदन है कि यह स्मरण रखें, ग्रौर केवल मेरे लिए ही नहीं, ग्रपने लिए भी इसे स्मरण रखें। मैं इस भव्य ह्वाइट हाउस' में कछ दिनों के लिए हैं। मैं इस तथ्य का जीता जागता प्रमागा है कि किसी दिन ग्रापके पत्रों में से कोई यहाँ ग्राने की ग्राकांक्षा करेगा जैसी कि मेरे पिता के पत्र ने की। यह सर्वथा उचित ही है कि ग्रापमें से प्रत्येक को इस स्वतन्त्र शासन के माध्यम से, जिसका हमने उपभोग किया है, ग्रपने उद्योग, कार्यशीलता ग्रीर प्रतिभा के लिए खला मार्ग ग्रीर न्यायोचित ग्रवसर मिले; कि ग्राप सब की जीवन-यात्रा में समस्त वाँछनीय मानवीय ग्राकांक्षात्रों के ग्रनुसार समान ग्राधकार प्राप्त रहें। हमारा जन्म-सिद्ध ग्राधकार छिनने न पाये, इसी उद्देश्य के लिए संघर्ष को एक नहीं, दो या तीन वर्ष तक जारी रखना होगा। ऐसे ग्रमुल्य रत्न की प्राप्ति के निमित्त राष्ट्र के लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है।"

# ईश्वरीय दिग्दर्शन

सितम्बर १८६४ में एक परिचिता के नाम पत्र लिखते हुए लिंकन ने उस धास्था का उल्लेख किया जो युद्ध के संकट में उनको शक्ति देती रही थी।

> एक्जीक्यूटिव मैन्शन वाशिंगटन, ४ सितम्बर, १८६४

एलिजा पी. गर्नी माननीया,

मैं उस श्रवसर को नहीं भूला हूँ — शायद कभी भूलूँगा भी नहीं — जब श्राप श्रीर श्रापके बन्धु दो वर्ष हुए एक रिववार को सबेरे मेरे यहाँ पधारे थे। न मुक्ते श्रापका वह स्नेहसिक्त पत्र ही भूला है जो प्राय: एक वर्ष बाद श्रापने लिखा था। सब प्रकार से श्रापका उद्देश्य

ईक्वर में मेरी ग्रास्था बढ़ाना ही रहा है। देश के सच्चे ईसाई लोगों का मैं कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने निरन्तर प्रार्थना की ग्रीर धैयं बँधाया; ग्रीर उनमें किसी का इतना नहीं जितना ग्रापका हूँ। परम पिता की इच्छा सत्य होती है, वही हुन्ना करती है यद्यपि हम सांसारिक प्राणी उसे पहले से समफ नहीं पाते। हमने सोचा था कि यह भयंकर युद्ध बहुत पहले ही समाप्त हो जायेगा; परन्तु ईक्वर सर्वज्ञ है ग्रीर उसका निर्ण्य कुछ ग्रीर हुन्ना है। उसमें हम उसी का न्याय ग्रीर ग्रपनी भूल स्वीकार करते हैं। सम्प्रति, जो ज्ञान वह हमें देता है उसी के ग्रनुसार हमें सच्चाई से कर्त्तव्य करना चाहिये ग्रीर यह विश्वास रखना चाहिये कि इसी प्रकार कर्त्तव्य करने से उसके उद्देश्य की पूर्ति हम कर रहे हैं। निश्चय ही इस महान् संघयं का, जिसे केवल मनुष्य न चला सकता न रोक सकता, कोई सुखद परिणाम ही उसने सोचा है।

श्रापके बन्धुश्रों की — फैंड्स समाज की — इस समय किठन परीक्षा हुई है श्रीर हो रही है। सिद्धान्त श्रीर श्रास्था दोनों से युद्ध श्रीर दमन दोनों के विरुद्ध रहते हुए, वे दमन का विरोध व्यवहारतः केवल युद्ध से ही कर सकते हैं। इस दुस्सह धर्म-संकट में किसी ने एक पक्ष लिया है किसी ने दूसरा। जिन्होंने श्रात्मा के नाम पर मुफ से निवेदन किया है, उनके लिए जो कुछ मैं विधान के प्रति श्रपने दायित्व के श्रधीन कर सकता हूँ, मैंने किया है और करूँगा। श्राप इस का विश्वास करेंगी इसमें मुफे सन्देह नहीं। श्रीर यह विश्वास करते हुए, मुफे श्राशा है कि देश के लिए श्रीर स्वयं मेरे लिए परमेश्वर के प्रति श्रापकी सच्ची प्रार्थनाश्रों का सहारा मुफे मिलता रहेगा।

ग्रापका बन्धु ग्र**ुलकन** 

### स्वतन्त्र निर्वाचन

नवस्वर १८६४ में एक स्वागत-समारोह में लिंकन ने ग्रपने फिर चुने जाने के कारगों का विवेचन किया।

यह प्रश्न बहुत समय से हमें विचारमग्न किये हुए है कि क्या कोई शासन जो भ्रापनी जनता की भावनाश्चों के प्रति श्रावश्यकता से श्रीधक निर्दय नहीं है इतना सशक्त रह सकता है कि भीषण संकट में भी श्रापनी सत्ता बनाये रख सके।

इस प्रश्न पर, प्रचलित विद्रोह ने हमारे जनतन्त्र की कठिन परीक्षा ली है, ग्रीर विद्रोह के दौर में ही बाकायदा राष्ट्रपति का चुनाव होने से उस कठिनाई में ग्रीर वृद्धि हुई है। यदि देशभक्त लोगों को एकत्र रहते हुए भी विद्रोह के विरुद्ध भपनी सारी ताकत लगानी

#### प्रवाहम लिंकन की वाएगी

पड़ती है, तो स्रापमी राजनैतिक संघर्ष से विभाजित स्रौर स्रशक्त हो<mark>ने पर क्या वे विफल ही</mark> न हो जाते ?

परन्तु निर्वाचन ग्रनिवार्य था।

निर्वाचन के बिना स्वतन्त्र सरकार नहीं हो सकती, ग्रौर यदि विद्रोह हमें राष्ट्रीय निर्वाचन को स्थागत कर देने या छोड़ देने पर मजबूर कर सका होता तो इसका अर्थ यही होता कि उसने हमें पराजित ग्रौर नष्ट कर दिया है। निर्वाचन में जो कुछ संघर्ष होता है वह मानव-स्वभाव का ही परिस्थित-जन्य प्रतिबिम्ब होता है। जो इस परिस्थित में हुग्रा है, वही समान परिस्थित में किर होगा। मानव-स्वभाव बदल नहीं सकता। भविष्य में कोई महान् राष्ट्रीय संकट ग्रायं तो ग्राज की ही भाँति तब भी, इतने ही दुर्बल, इतने ही बलवान, इतने ही मूर्य, इतने ही विद्रान. इतने ही ग्रच्छे, इतने ही बुरे लोग तब भी प्रकट होंगे। इसलिए हम इस निर्वाचन की घटनाग्रों को दार्शनिक हिए से देख कर उससे शिक्षा ग्रहगा करें, उन्हें प्रतिशोध्य न मानें।

परन्तु निर्वाचन में, जहाँ कुछ न कुछ अवांछनीय संघर्ष हुआ है, वहाँ कुछ अच्छा भी किया है। उसने दिखा दिया है कि जनता का शासन, व्यापक गृह-युद्ध के मध्य भी राष्ट्रीय निर्वाचन का बोभ उठा सकता है। अभी तक संसार को यह जात न था कि ऐसा भी सम्भव है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि हम आज भी कितने पोढ़े और मजबूत हैं। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि एक ही दल के उम्मीदवारों में भी उसी को जनता के सबसे अधिक मत प्राप्त हो सकते है जो संघ का सबसे अधिक भक्त हो और देश-द्रोह के सबसे अधिक विरुद्ध हो। इससे यह भी प्रमाणित हो गया है कि इस समय, हमारे पक्ष में युद्ध आरम्भ होने के समय से अधिक जन है। सोना भी अपनी जगह अच्छी चीज है, पर जीवन्त, साहसी, देशभक्त जन सोने से बढ़कर हैं।

तो भी, विद्रोह अभी चालू है। और अब जब कि निर्वाचन पूरा हो चुका है. वे सब जिनका लक्ष्य एक ही है. एक साथ मिल कर अपने देश की रक्षा में क्यों न जुट जायें? जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने प्रयत्न किया है और करता रहेंगा कि मार्ग में कोई बाधा न दूँ। जितने दिन मैं इस पद पर रहा हूँ मैंने जानते-वुभते किसी के हृदय को चोट नहीं पहुँचायी है।

मैं यह सोच कर कृतार्थ होता हूँ कि आपने मुक्ते फिर से चुने जाने योग्य समक्ता; साथ ही परमेब्बर का कृतज्ञ हूँ कि उसने मेरे देशवासियों को उस सत्य-पथ का निर्देश किया जिस पर चलना मेरी समक्त में उनके लिए हितकर है; किन्तु यह सोच कर मुक्ते सन्तोष नहीं है कि निर्वाचन के परिग्णाम से किसी दूसरे व्यक्ति को निराशा या पीटा हुई होगी।

क्या जो मुभने असहमत नहीं रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूँ कि उनके प्रति जो असहमत रहे हैं. यही भावना रखें, जैसी कि मैं रख रहा हूँ ? अन्त में, आपसे कहूँगा कि हमारे साहसी सैनिकों और नाविकों तथा उनके शूरवीर और चतुर सेनापतियों का तीन बार जय जयकार करें।

### एक मां के नाम पत्र

लिंकन द्वारा लिखित सब पत्रों में इतना ग्रधिक शायद कोई नहीं प्रकाशित हुमा होगा, मौर न एक के बाद एक पीढ़ी द्वारा इतनी ग्रधिक श्रद्धा ते पढ़ा गया होगा, जितना युद्ध में पाँच पुत्रों की म्राहृति देने वाली इस मां के प्रति समवेदना का यह पत्र।

> एक्जीक्यूटिव मैन्शन वाशिगटन, २१ नवम्बर, १८६४

प्रिय महोदया,

मुभ्रे, युद्ध-विभाग की फाइलों में मैसाचुसेट्स एडजुटैंट जनरल का यह वक्तव्य दिखाया गया है कि स्नापके पाँच पुत्र युद्ध-क्षेत्र में वीरगति को प्राप्त हुए हैं।

इतने बड़े दुःख में ग्रापको सान्त्वना देने के लिए जो कुछ मैं कहूँगा वह कितना व्यर्थ ग्रौर निस्सार होगा ! परन्तु मैं वह सान्त्वना ग्राप तक पहुँचाये बिना नहीं रह सकता जो ग्रापको यह जान कर होगी कि जिस जनतन्त्र की रक्षा करते हुए वे खेत रहे वह उनका कृतज्ञ है।

मेरी प्रार्थना है कि हमारा स्वर्गस्थित पिता ग्रापके दुःख की वेदना का शमन करे, ग्रापके मन में ग्रपने विगत प्रियजनों की मुखद स्मृति ही रह जाये, ग्रौर रह जाये स्वतन्त्रता की वेदी पर इतनी ग्रमुल्य बिल चढाने का गर्वे, जो ग्रापको ग्रवश्य होगा।

> ग्रापका, सस्नेह श्रीर सादर, श्र**ृ** लि**कन**

# 'समाचार-लेखक' के रूप में

एक दिन दिसम्बर १८६४ की बात है कि लिकन ने एक समाचारपत्र के संबादबाता को बुलवाया और उसे एक समाचार देकर, जो स्वयं उन्होंने क्षीर्थक धादि से मुसजिजत करके लिखा था, कहा कि वह बाहे तो इसे छाप सकता है।

# राष्ट्रपति का अन्तिम, संचिप्ततम और श्रेष्ठतम भाषण

गत सप्ताह बृहस्पितवार को टेनेसी की दो स्त्रियाँ राष्ट्रपित के सम्मुख ब्रायीं ब्रौर उन्होंने जानसन द्वीप में युद्ध-बन्दियों के रूप में कैद अपने पितयों की मुक्ति की प्रार्थना की । उन्हें शुक्रवार को ब्राने को कहा गया । वे ब्रायीं ब्रौर उन्हें फिर शनिवार को ब्राने को कह दिया गया । दोनों बार की भेंट में एक स्त्री यही कहती रही कि मेरे पित धर्मारमा हैं। शनिवार को राष्ट्रपित ने उन बन्दियों की मुक्ति की ब्राज़ा दे दी ब्रौर तब इस स्त्री से कहा, "तुम कहती हो कि तुम्हारे पित धर्मात्मा हैं; जब उनसे मिलना तो कह देना कि मैंने कहा है कि धर्म का पारखी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मेरी राय में जो धर्म लोगों को ब्रपने शासन से इस लिए विद्रोह ब्रौर युद्ध करने को कहता है कि शासन कुछ लोगों को दूसरे लोगों के पसीने से कमायी रोटी खाने में यथेष्ठ मदद नहीं करता, जैसा उनका स्थाल है, तो वह ऐसा धर्म नहीं है जिसके बल पर कोई स्वर्ग जा सकता है।

य० लिकन

### द्वितीय सभारम्भ भाषण

४ मार्च, १८६५ को लिंकन ने दूसरी बार राष्ट्रपति पव के कार्य-भार की शपथ ग्रहरा की ग्रौर ग्रपना दूसरा सभारम्भ भाषरा दिया। युद्ध जारी था, तथापि विजय के लक्षरा दिकामी देने लगे ये ग्रौर लिंकन उनको जिन्होंने शत्रुता की थी— 'किसी के प्रति द्वेष के बिना और सबके प्रति बया रक्तकर' संघ में बापस लाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह संक्षिप्त भाषएा लिंकन के श्रेष्ठ भाषएाँ में गिना जाता है।

राष्ट्रपित-पद की शपथ लेने म्राज दूसरी बार उपस्थित होते समय, पहली बार की म्रपेक्षा छोटा ही भाषण करना समीचीन है। तब, म्रागामी कार्यक्रम का बहुत कुछ विवरण मावश्यक भीर संगत था। श्रव, चार वर्ष की भ्रविध के बाद, जिसमें उस महाद्वन्द्व के प्रत्येक चरण पर जो म्राज भी राष्ट्र की शक्ति को व्यस्त रखता है भीर उस के मन को चिन्तित, नया कुछ कहने को नहीं है। हमारी सेना की प्रगित, जिस पर सभी कुछ मुख्यतः निर्भर है, जनता को उतनी ही विदित है जितनी मुभे; भीर मैं समभता हूँ कि वह सब को सन्तोष श्रीर उत्साह देने वाली है। भविष्य के प्रति बड़ी-बड़ी श्राशाएँ हैं, इससे श्रिधक भीर कुछ नहीं कहना चाहता।

चार वर्ष पहले ऐसे ही अवसर पर सब लोग आसन्न गृह-युद्ध की चिन्ता से अस्त थे। सब उससे भयभीत थे। सब उसे टालना चाहते थे। जिस समय इस स्थान से संघ को बिना युद्ध के बचा लेने का लक्ष्य लेकर सभारम्भ-भाषण किया जा रहा था, विद्रोहियों के चर संघ को बिना युद्ध के नष्ट कर देने का लक्ष्य लेकर नगर में घूम रहे थे और चाहते थे कि संघ को भंग करके उसका बंटवारा कर लिया जाये! दोनों पक्ष युद्ध की निन्दा करते थे, पर उनमें से एक चाहता था कि राष्ट्र न बचे, चाहे युद्ध छेड़ना पड़े, और दूसरा चाहता था कि राष्ट्र मरने न पाये चाहे युद्ध स्वीकार करना पड़े। और युद्ध हुआ।

समस्त जन संख्या का भाठवां भाग भ्रश्वेत (काला) भीर दास था, जो संघ भर में न फैला होकर दक्षिण भाग में बसा था। एक विलक्षण प्रबल स्वार्थ इस दास-वर्ग में व्यस्त था। सभी जानते थे कि किसी न किसी तरह यही स्वार्थ युद्ध का कारण है। इस स्वार्थ को शक्ति, स्थायित्व भीर विस्तार देना वह उद्देश्य था जिसके लिए विद्रोही, संघ को युद्ध से ही सही टुकड़े-टुकड़े कर डालने पर तैयार थे; उधर शासन का केवल यह भाग्रह था कि दास-प्रथा दूसरे क्षेत्रों में न फैलने दी जायेगी। दोनों में से कोई पक्ष नहीं जानता था कि युद्ध इतने काल तक चलेगा या इतना विकराल रूप ले लेगा जितना कि इस समय तक वह ले चुका है। दोनों में से किसी ने न सोचा था कि द्वन्द्ध का कारण, द्वन्द्ध शेष होने के साथ-साथ या पहले ही समाप्त हो जा सकता है। दोनों समभते थे विजय भासानी से, हाथ लगेगी; भौर परिगाम इतना गहरा एवं इतना चौंका देने वाला होगा इसकी कल्पना उन्होंने न की थी। दोनों यही बाइबिल पढ़ते थे, उसी ईश्वर से प्रार्थना करते थे, भौर एक दूसरे के विरुद्ध उस

की सहायता मांगते थे। यह विचित्र लगता है कि कोई व्यक्ति दूसरे के पसीने की रोटी छीनने में न्यायमूर्ति ईश्वर से सहायता माँगे, पर हम इसका विचार न करें, क्योंकि हमारा भी निर्णय कोई कर सकता है। दोनों पक्षों की प्रार्थना ईश्वर मान नहीं सकता था; न दोनों में से किसी की उसने पूरी तरह मानी है। उसकी कुछ ग्रौर ही इच्छा है।

"दुःख पड़े उस दुनिया पर जो पाप से भरी पड़ी है ! क्योंकि पाप अवश्यम्भावी है; मगर दुख पड़े उम आदमी पर जिसके हाथों पाप होता है ।" यदि हम मान लें कि अमेरिकी दास-प्रथा एक ऐसा पाप है जो ईश्वर के विधान में अवश्यम्भावी तो है लेकिन जो ईश्वर द्वारा नियत अवधि काट चुका है अभैर जिसे ईश्वर अब समाप्त कर देना चाहता है, तथा यह कि जो इस पाप के कर्ता थे उन्हें दण्ड देने के लिए ही उसने उत्तर और दक्षिण दोनों को यह भीपण युद्ध दिया है, तो क्या यह उस ईश्वरीय प्रवृत्ति से कुछ भिन्न माना जायेगा जिसे अन्तर्यामी ईश्वर में आस्था रखने वाले सदैव ईश्वर का श्रेय मानते हैं ? हमारी लालसा है, हमारी अरदाम है कि युद्ध का यह महासंकट शीघ कट जाये। किन्तु यदि ईश्वर की इच्छा है कि वह तब तक जारी रहे जब तक नरस्वामियों की ढाई सौ वर्ष की बेगार की कमाई पानी में न मिल जावे और जब तक कोड़े की मार से गिरी खून की हर बूँद का बदला तलवार की मार से गिरे खून से न मिल जाये तो जैसा तीन हजार वर्ष हुए कहा गया था, वैमा ही आज भी कहा जायेगा, "ईश्वर के निर्ण्य सम्पूर्णतया सत्य और न्याय के निर्ण्य होते हैं।"

किसी के प्रति द्वेष के बिना, श्रीर सब के प्रति दया रखकर, सत्य के उस पथ पर हुई रह कर जो ईश्वर ने हमें दिखाया है, हम प्रयत्न करें कि हमारा श्रधूरा काम पूरा हो। देश के घाव भरें, युद्ध का श्रीभशाप जिसने भेला उसकी, उसकी विधवा स्त्री श्रीर श्रनाथ बच्चे की रक्षा हो, श्रीर वे सब कार्य सम्पन्न हों जिनसे हमारे श्रपने मध्य एवं हमारे श्रीर श्रन्यान्य राष्ट्रों के मध्य न्यायोचित श्रीर स्थायी शान्ति स्थापित होगीं।

## पुनर्निर्माण पर

युद्ध श्रप्रैल १८६४ में समाप्त हो गया, श्रीर श्रन्तिम श्रास्म-समर्पण के दी रातों बाद लिंकन ने कुछ लोगों के सम्मुख जो ह्वाइट हाउस में उनकी श्रम्यर्थना करने म्राये थे, भाषण किया। उपस्थित समुदाय को लिंकन से विजयोल्लास की म्राशा थी; पर लिंकन, जो इस समय, सबको कम से कम दुख पहुँचाते हुए पुराने पारस्परिक सम्बन्ध फिर स्थापित करने में वत्तिचित्त थे, गम्भीर रहे। उन्होंने विजय का उल्लेख नहीं के बराबर किया, म्रागे पड़े काम का म्रिधिक किया। उस रात कौन जानता था कि जिस कार्य के प्रति वह म्रपने को म्रापित कर रहे थे वह तीन रात बाद ही एक हत्यारे की गोली द्वारा उनके हाथ से छिन जायेगा! यह उनका म्रन्तिम सार्वजनिक भाषण था।

"श्राज शाम को हम यहाँ दुखी होकर नहीं मिल रहे, हमारे हृदय प्रसन्न हैं। पीटसंबर्ग श्रौर रिचमंड से शत्रु का पलायन श्रौर मुख्य विद्रांही सेना का श्रात्मसमर्पण होने से श्राशा बँधती है कि शीघ्र ही न्यायोचित शान्ति की स्थापना हो सकेगी, श्रौर इस श्राशा को प्रकट होने से रोका नहीं जा सकता। परन्तु इसके मध्य, उसको हमें न भूल जाना चाहिए जो समस्त सुखों का मूल स्रोत है। राष्ट्र की श्रोर से कृतज्ञता श्रापन की घोषणा लिखी जा रही है श्रौर समय श्राने पर प्रचारित की जायगी....

युद्ध में हाल की इन सफलतात्रों के बाद अब राष्ट्रीय शक्ति को फिर में पुनर्निर्माण के काम में लगाने की ओर हमारा और अधिक ध्यान जाता है—यद्यपि पहली सफलता के बाद से ही हम उस पर काफी मोचते रहे हैं। इसमें बड़ी कठिनाइयाँ हैं। दो स्वतन्त्र राष्ट्रों में युद्ध हुआ होता, तो और बात थी; पर यहाँ हमारे सामने कोई अधिकृत शत्रु नहीं है जिससे व्यवहार किया जाये। किसी व्यक्ति को सबकी ओर से विद्रोह छोड़ देने का अधिकार नहीं है; हमें तो असंगठित और असंगत तत्त्वों को ही लेकर उनका निर्माण करना है। और यह देखकर भी कुछ कम चिन्ता नहीं होती है कि हम देशभक्त जन भी पुनर्निर्माण के रूप, पदित और साधन के विषय में एक दूसरे से असहमत हैं....

हम सब सहमत हैं कि पृथक् कहे जाने वाले राज्यों का संघ से उचित व्यावहारिक सम्बन्ध नहीं रह गया है, श्रौर सैनिक श्रौर श्रसैनिक शासन का उन राज्यों के प्रति एक यही उद्देश्य है कि उनसे फिर उचित व्यावहारिक सम्बन्ध स्थापित किया जाये।

मैं समझता हूँ कि यह सम्भव तो है ही, सरलतर भी है यदि इस पर घ्यान ही न दें न विचार ही करें कि ये राज्य संघ के बाहर थे या भीतर । यदि उन्हें भ्रपने घर पर सुरक्षित होने का श्रनुभव मिले तो इसका बिल्कुल महत्त्व न होगा कि वे कभी बाहर भी थे । हम सब मिलकर ऐसे काम करें जो इन राज्यों श्रीर संघ में उचित व्यावहारिक सम्बन्ध फिर स्थापित करने के लिए ग्रावश्यक हैं, फिर बाद में चाहे हम लोग ग्रलग-ग्रलग ग्रपनी सोच करें कि हम इन राज्यों को बाहर से ग्रन्दर लाये या कि वे बाहर कभी गये ही नहीं ग्रौर उन्हें हमने केवल ग्रावश्यक सहायता ही दी है।"

## जीवन के अन्तिम दिन की एक बात

१४ ग्राप्रैल, १८६५ को, ग्रापने जीवन के ग्रान्तिम दिन, लिंकन ने ग्रानेक सन्देश ग्रीर स्मरएगार्थ ग्रानेक बातें लिखीं। इनमें से एक जेनरल जेम्स एच० वान एलेन के नाम एक सन्देश था।

वाशिंगटन, १४ स्रप्रैल, १८६४

प्रिय महोदय,

मैं मित्रों की राय मान कर ब्रावश्यक ऐहतियात बरतूँगा...ब्रापके इस ब्राश्वासन के लिए ब्रापको धन्यवाद देता हूँ कि ब्राप जैसे परम्परानुयायी मुभे उन कामों में मदद देंगे जो मैं ब्रापकी भाषा में कहूँ तो, संघ के राज्यों के ही नहीं, हाथों ब्रौर हृदयों के संघ के पुनःसंस्थापन के लिए करूँगा।

ग्रापका, ग्र**० लिकन** 

दाहिनी स्रोर का चित्र राष्ट्र की राजधानी वार्किंगटन में प्रतिष्ठित लिंकन की भव्य-मूर्ति की एक प्रतिछवि है।